

### श्रीभत् परमहंस परित्राजकाचार्य श्री १००८ शंकरभगवत्याद विरचिता

# सोन्दर्थ लहरी

हिन्दी अनुवाद और श्री विद्यातस्य कुन्डलिनी रहस्य सहित



हेखकः— स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज

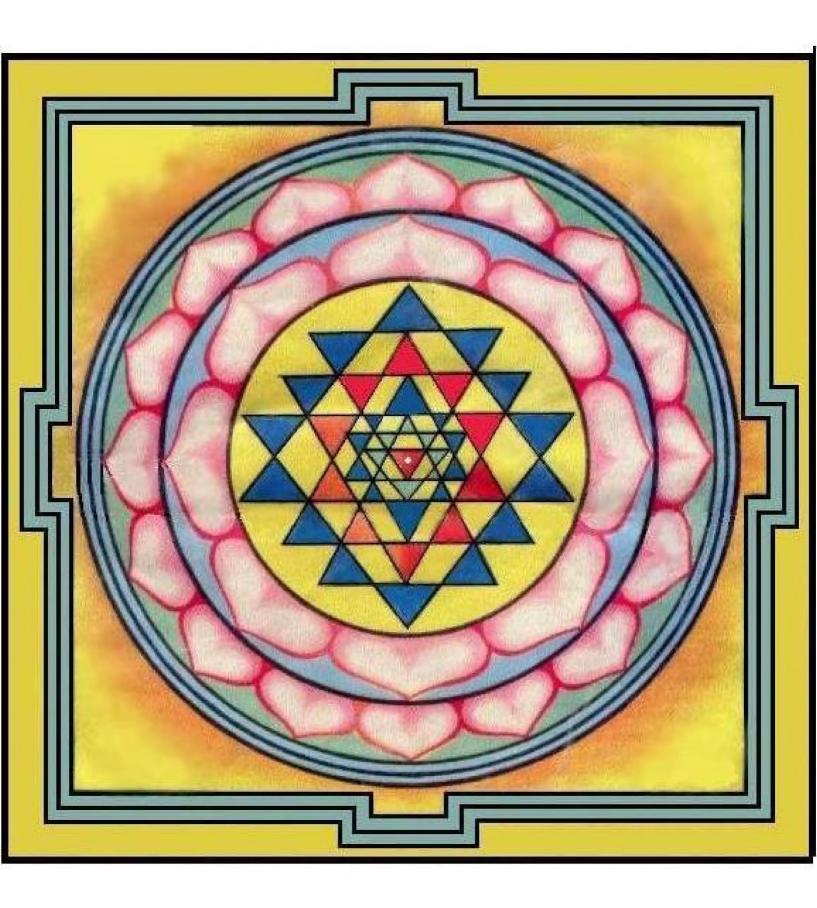



ं श्रीमत् परमहंस परित्राजकाचार्य श्री १००८ शंकरमगवत्पाद

## श्रीमच्छंकर मगवत्पादकी जीवन झांकी और

# सौन्दर्भ लहरी।

अद्वेत स्थापनाचार्य शंकरं कोक सद्गुरुम् प्रस्थान त्रय भाष्यादि ग्रंथकारं नमास्यहम्

अहं ब्रद्मस्वरुपिणो, मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यच ।

श्रीमद्भगवत्याद जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने सौन्दर्यरुहिरी स्तोत्र में श्री आदि शक्ति मूरुमाया एवं शुद्ध विद्या का तालिक, यौगिक, और प्राकृतिक सगुणरुप का, रसगर्भित, मक्तिपूर्ण, व मनोहर वर्णन किया है। भगवत्याद ने जो अनेक ग्रंथ तालिक और धार्मिक विषय के लिखे हैं, उनमें 'सौन्दर्यरुहिरी' एक संकीर्ण स्तोत्र है, जिस की रचना भगवत्यादने बाल्यावस्था में ही की थी, ऐसा स्ठोक ७५ और १०० से प्रकट होता है। श्रीशंकराचार्य का जन्मकारु इतिहास संशोधन कर्ता डा. माण्डारकर, जस्टिस तैरुंग, लो. तिरुक, हाईकोर्ट वकीरु नारायण शास्त्री (age of shankar के लेखक), लो. का. बा. पाठक व म. रा. बोडस M. A. L. L. B प्रभृति विद्वद्मण्डली ने ७८८ ई. में केरल देशके कालडी शास में वैशाक शु. १० मी को निश्चित किया है। इन की माता का नाम आर्यअंबा, पिता का नाम शिवगुरु और आजा का नाम

विद्याधिराज था। शिवगुरुजी को संतान न होने के कारण उन्होंने शिवजी की आराधना की, जिस के फल स्वरूप भगवत्पाद का जन्म हुआ। बाल शकर का उपनयन संस्कार ५ वें वर्ष में हुआ और असाधारण विशद वुद्धि होने से ८ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने वेदाध्ययन एवं १२ वें वर्ष में सब शास्त्राभ्यास समाप्त कर लिया, और उसी समय उनके पिता के भौतिक देह का परित्याग करदेने पर तत्पश्चात् ही ब्रह्मचये अवस्था में ही तीव्र वैराग्य उदय होने पर श्री श्रीगोविन्द पादाचार्य से ॐ कारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा तटपर संन्यास दीक्षा ही। और १६ वर्ष की अवस्था में काशी जाकर प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे । तदन्तर सनातन वैदिक धर्म के पुनर्सस्थापन का अलौकिक कार्य किया; और तत्कालीन प्रचलित अवैदिक धर्म संपदायों को निरस्त किया। अद्वैत वेदान्त के सिद्धांत की विश्व में सुदृढ़ नीव कायम करने का एकांत श्रेय श्रीमच्छंकर भगवत्याद को ही है। इतना सब कुछ आछोकिक कार्य ३२ वर्ष के अल्प समय में संपादित करके सन ८२० ई. में अपना प्रातः स्मरणीय नाम सदा के लिये छोडगये।

भगवत्पाद के घराने में परंपरागत सांबशिव उपासना चली आती थी। उनके श्रींगेरी आदि मठों में शिव व शादीदि की शक्ति उपासना अद्यापि प्रचलित है शिव से निर्गुण परमतत्व प्राप्ति का ज्ञान मार्ग और शक्ति से शुद्धविद्या की उपासना समझना चाहिये। कांची मठ में श्रीचक की तांत्रिक उपासना समयाचार पद्धति के अनुसार आज भी होती है, जहां भगवत्पाद का विद्यार्थी कालीन आचार्य कुल था। सोन्दर्यलहरी के ११ वें श्लोक में श्रीचक का वर्णन है। अद्रैत ज्ञान और शक्ति उपासना दोनों के पारस्परिक मेल की आवश्यकता और विधिकम श्रीगेरी आदि मठों में देखा ज्ञा सकता है। मानव जाति के परम उच्च तम उन्नर्जावकास की समाप्ति अद्रैत ब्रह्मानुमृति में कही गई है, जिस के लिये अनेक ब्रह्मविद्यापर लाधन हैं, उनमें श्रीचक्र की उपासना एक बड़े महत्व का साधन है। श्रीचक रेखा गणित के प्रमाण से देवी शक्तियों का एक प्रतोक स्वरूप यंत्र बनाया गया है। भौतिक यंत्रों के सहश यह भी अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों की आध्यात्मिक खोज का फल है, जिस के द्वारा मनुष्य जीवन को आध्यात्म शक्ति की उपलब्धि करके सार्थक किया जा सकता है। इस विपय का साहित्य मडार अरण्यको उपनिपदों और तंत्रों में मिलता है।

श्री चक की उपास्य देवता श्री लिलता त्रिपुरा है। मंत्र के मनन द्वारा मन का तत्सम्बद्धी देवता से तादाल्य किया जाता है। श्री लिलता त्रिपुराम्बा के मंत्र का निर्देश सौन्दर्य लहरी के क्लोक ३२ व ३३ में हैं, जिसका विशेष रहस्य श्री मास्कर राय के विदिस्या नामक ग्रंथ से जाना जा सकता है। श्री ब्रह्म गायत्री का वैदिक मंत्र और श्री विद्या का कादि हादि तांत्रिक मंत्रों को एकार्थी ही समझना चाहिये, जैसे विभिन्न वर्णों की गायों का दूष एक जैसा मधुर होता है। देखें त्रिपुरतापिनी उपनिषद्।

श्री भगवती की उपासना जैसे मंत्र यंत्र द्वारा वाहर की जाती है वैसे ही शरीर के अभ्यन्तर पट् चक्र एवं नाडियों (ईडा, पिंगला सुपुम्ना) में देवता रूपी शक्तियों के केन्द्रों की सहायता से योग पद्धित का साधन कम का विधान है, तब देह को ही श्री यंत्र माना जाता है और मंत्रों की सहायता से मूळाधार स्थित कुण्डलिनी शिक्त का उत्थान कर के उसका आरोहण अवरोहण सुषुम्ना नार्ग से ब्रह्म रंत्र (सहसार) पर्यन्त किया जाता है। जिसका वर्णन स्रोक ९,१० एवं ३५ से ४१ तक किया गया हैं। सब शक्तियां बीज रूप से अपने शरीर में ही है, उनका जागरण कर के शरीर में ही ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, कहीं बाहिर जाने की आवश्यकता नहीं। पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों की रचना तात्विक रूप से एक समान है। योग मार्गानुसार कुण्डलिनी, मन, प्राण, नाद और विन्दु इन पांचों के ज्ञान से ब्रह्माण्ड के यावतीय सब तत्वों का ज्ञान होता है। मूळाधारस्थिता कुण्डलिनी शक्ति ही महामाया कहलाती है, उसही का संवित् स्वरूप शुद्ध विद्या कहलाता है वह ही परापस्थन्ती मध्यमा वैखरी के रूप में व्यक्त होकर समस्त मंत्रमय जगत् की स्रष्टि करती है, जिसकी योग उपासना का स्थान मनुष्य देह ही है। कहा है:—

देहो देवालयः प्रोक्तः।

परन्तु कोई भी विद्या क्यों न हो, उसकी प्राप्ति सद्गुरू की कृपा के बिना कठिन है।

तिहिद्धि प्रणिप तेन परिप्रश्ने सेवया । उपदेक्ष्यन्ति तेज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ गीता ॥

इसिल्ये तत्वज्ञ महानुमार्वो की शरण ग्रहण करना ही राजमार्ग है। श्री १०८ स्वामीजी विष्णुतीर्थ महाराज ने श्री भगवत्याद शंकराचार्य की रची हुई सौन्दर्य-लहरी का हिन्दी भाषा में विद्वत्ता-पूर्ण अनुवाद कर के यह पुस्तक प्रसिद्ध की है। यह उनका अनुग्रह है।

श्री स्वामीजी कतिपय महान पुरुषों में से एक संत महात्मा हैं। आप की बिद्धता और योगिक तपोबल प्रासादिक है।

सौन्दर्य लहरी में तत्वार्थ योगार्थ और मंत्रार्थ गुढ रीति से और काव्यालंकारों से छुपा हुवा है। पाठक महाशयों को उसका प्रतितार्थ यथायोग्य समझने में सहायता हो इस हेतु से श्री स्वामीर्जा ने अपने विवरण की पृष्टी में वेदोपनिषद शास्त्र के आधार स्थान विशेष बार-बार उधत किये हैं। वैसे ही नाडीयों एवं श्री चक्र के नकशे भी देने का प्रयत्न किया है। जिससे पुस्तक पढ़ने वाले व योग साधन व उपासना करने वाले भक्तजनों को विस्तृत माहिती द्वारा सन्देह कटकर उनके मन को आनन्द लहरीयों की प्राप्ती हो। यह पुस्तक आदरणीय और संग्रहणीय है। इति शिवम्

देवास जूनियर मध्यभारत ता, २५-३-४९ फा व. ११ संवत २००५/

विनायकराव बापूजी वैशंपायन रिटायर्ड स्टेट कॉन्सिलर,

### ग्रन्थ परिचय

भारतीय तत्वज्ञानियों में जगद्गुरू स्वामी दांकराचार्य्य का नाम सर्वप्रथम है। संस्कृत साहित्य के पंडितों का आज भी अभाव नहीं है किन्तु आध्यात्मिक अनुभूति और उच्च स्तर पर पहुंचने वाले साधन-निष्ठ पुरुषों का अभाव सा ही है। पुस्तकों का साधारण अनुवाद कर देना सरल सी बात है किन्तु ग्रंथ के गर्भ भाग में प्रवेश कर उसका आध्यात्मिक तत्व निकालना और उसे साधन उपयुक्त बनाकर जनता के सामने रखना बडा कठिन है। हम पुरातन शास्त्रज्ञों से यदि आत्मा, मन, और प्राण की परिभाषा पूछे तो वे संतोष जनक उत्तर नहीं दे सकते । इसको कोई अध्यात्मिक पुरुष अस्वीकार नहीं कर सकता कि स्वामी शंकराचार्य्य ने सौंदर्य लहरी के १०३ क्लोकों में उपासना का कितना गृढ रहस्य और योग साधनों की कितनी उप-योगिता बतलायी है। भगवान शंकराचार्य के इस स्तोत्र में जो भगवती की स्तुति की गई है उसमें उनके उद्गार कितने श्रेष्ठ, स्पष्ट, गंभीर, और उन्नत प्रदर्शित किये गये हैं। ऐसे बृहदग्रंथ का अनुवाद करना और उसे आध्यात्मिक साधना से उपयुक्त कर देना सरल बात नहीं है। उस पर तो वही महात्मा प्रकाश डाल सकते हैं जो आध्या-त्मिक उच स्तर पर पहुंचे हुवे हैं और अधिकारी हैं।

ब्रह्मिष्ठ श्री स्वामी विष्णुतीर्थजी महाराज ने इस अनुपम ग्रंथ का अनुवाद करके हिन्दी जगत का बडा उपकार किया है। प्रस्तुत पुस्तक के कुछ पृष्ठों को पढने से ही स्वामीजी के गंभीर अध्ययन का परिचय मिलता है।

वेद, वेदान्त, उपनिषद, शास्त्र, तंत्रशास्त्र, योग, मंत्रशास्त्र तथा भारतीय तथा पाश्चात्य तत्वज्ञानियों के वैज्ञानिक अनुसंघान के दृष्टिकोण को लेकर मंत्रोंका महत्व समझाया है। प्रत्येक श्लोक विशेष महत्व रखता है जिसमें स्वामीजी के अध्ययन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।

मंत्रों के विषय में स्वामीजी ने जो व्याख्या सहित अपने विचार लिखे हैं वह मंत्रशास्त्र के साधकों के लिये गूढतत्व, एवं अतीव उपयोगी है। शिवजी के तांडव नृत्य के सम्बन्ध में जो माव प्रकट किये हैं उसमें स्वामीजी की मौलिकता स्पष्ट हो रही है। आनन्दल्हरी को पढते पढते पाठक स्वयं आनन्द विभोर हो जाता है। सौन्दर्य लहरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में ४१ श्लोक आनन्द लहरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उत्तरार्द्ध-खंड सौन्दर्य लहरी है। दूसरे खंड को पढ कर अनात्मवादी भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा। चितिशक्ति का वर्णन और अपरोक्षानुभूति के विषय को इतना स्पष्ट किया है कि पाठक के चेतना स्तर को हिला देता है।

चकों और कुण्डलिनी का विषय बहुत सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया गया है। उसका रहस्योद्घाटन बड़े सरल शब्दों में किया गया है।

प्रस्तुत ग्रंथ को साधनायुक्त बनाने में स्वामीजी ने स्तुत्य प्रयत्न किया है और इसका समीकरण भी बहुत स्पष्ट हुआं है।

विचारी, विवेकी, और ज्ञानी इस ग्रंथका समुचित आदर करेंगे और इस ग्रंथ से लाभ उठावेंगे। आध्यात्मिक जिज्ञासु स्वामीजी के इस महान कार्य्य के लिये आभारी हैं।

इस ग्रंथका अधिक से अधिक प्रचार हो यही मंगल कामना है।

कल्पवृक्ष कार्यालय उज्जैन।

(डॉक्टर) दुर्गीशंकर नागर,

#### अ श्री शिवः शरणम्

### आमुख।

परमगुरु श्री गौडपादाचार्य महाराज का सम्मत अजातवाद तथा भगवत्पाद श्री आद्य शंकराचार्य महाराज का सम्मत विवर्तवाद दोनों को पर्यायभूत सिद्धांत समझना, सामान्य जनता की बुद्धि को अगम्य है, इस लिए भगवत पूज्यपाद महाराज ने उपासनादि द्वारा जनता की बुद्धि को विशद करने के लिए 'हारिमिडे ' इत्यादि तत्तद्देवता के स्तोत्र बनाए । इन्हीं उत्तमोत्तम स्तोत्रों की पंक्ति में अग्रणीपद इस सौन्दर्थ-लहरी को ही प्राप्त है। दृश्यमान जगत् की सत्यता जिनको प्रतीत होती है ऐसी जनता के सद्बोध के लिए अध्यारोपापवाद न्याय से अध्यारोप —समय में विवर्तवादी भगवत् पूज्यपाद को परिणामवाद मानना क्रमप्राप्त होने से सुसंगत ही है। इसी अध्यारोप दृष्टी से सौन्दर्य लहरी में सर्व जगत पूज्य भगवती की प्रार्थना की गई है जिस से भगवती का प्रसाद मिलेगा, तदनन्तर केनोपानिषद वर्णित प्रकार से उपासक को सत्यज्ञान लाभ होगा; अर्थात यह विवर्तवाद का ही परिणित स्वरूप है। विमर्शशाली विद्वानों को यह मलीमांति निदित है कि जगतगुर के पादुर्भाव के समय में कादि, हादि उपासना तथा योगमार्ग तत्र तत्र प्रचलित थे, उसी को लेकर भगवती की महाराज ने प्रार्थना की है। यह क्रम उपनिषद सम्मत है क्यों कि छांदोग्यादि उपनिषदों में कर्मठों की सम्मत उद्गीथादि उपासना कही गई हैं। स्पष्टार्थ से केवल भगवती के अंगप्रत्यंगों का वर्णन सौन्दर्य लहरी से प्रतीत होता है परन्तु अभियुक्त टीकाकारों ने तंत्रशास्त्र तथा

वह अतीव सराहनीय है इस शिव ताण्डव ने सचमुच सोने में सुगध वाली कहावत चरितार्थ की है यह परम समाधान की वात है।

अन्त में सर्वोपकारक ग्रंथकार का अभिनन्दन करके इस अल्प निवेदन का विराम करते हैं ! इतिशम

सर्वेषां विधेयः
शंकरानन्दं भारती यति
मु. मोरटक्का रेवातीर
पूर्वाश्रमीः—महामहोपाध्याय—वेदान्तवागीश
श्री ० श्रीधरशास्त्री पाठक
डेक्कन कॉलेज पूना

नोट:—श्री स्वामीजी के निवास स्थान मुकाम मोरटका के निकट नर्मदातट पर खेडीघाटस्थ श्री राजराज्येश्वरी मन्दिर में प्रतिष्ठित श्रीमच्छंकर भगवत्पाद की प्रतिमा का फोटो इस प्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर दिया जाता है। लेखक उसके लिये और श्री स्वामीजी के इन भावपूर्ण उद्गारों के लिये श्री मालचंद्र शास्त्रीजी का बहुत आभारी है।

# "सौंदर्य लहरी" का "सौंदर्य-माधुर्य"

----

''सौन्दर्य लहरी'' श्री भगवत्पाद आद्य शङ्कराष्ट्रार्य द्वारा रचित एक प्रासादिक स्तोत्र है जिसके पाठ से अनेक साधकों का महान कल्याण हुआ है। श्री जगजननी आदिशक्ति महात्रिपुर सुन्दरी के प्रकाश से यह सकल चर अचर प्रकाशित है। माँ की इस स्तृति से साधक शिशुओं के हृदय में अपार शान्ति एवं अपूर्व तेज और ओज या दिव्य समावेश होता है-यह अनेकों का अनुभव है। उसी महान मंगलमय स्तोत्र की श्रीमत्स्वामीजी श्री विष्णुतीर्थजी महाराज ने योगपरक अपूर्व व्याख्या की है जो ज्ञान-विज्ञान एवं व्यक्तिगत यौगिक अनुभूतियों से समवेत होने के कारण योगसाधकों के लिए अनमोल बन गयी है। वेद, उपनिपद, गीता, सतशति आदि ग्रंथों के प्रचुर उद्धरण एवं प्रमाण से ग्रंथ का एक-एक पृष्ट परिषुष्ट है। पूर्वानुक्रमणिका के कारण यह अत्यन्त गहन एवं रहस्यपृर्ध विषय बहुत ही सरलता से संप्राद्य हो गया है। क्लिप्ट शन्दों के अर्थ, भावार्थ एवं संक्षित टिप्पणी तथा विपय-विवेचन के विवरण से संपूर्ण ग्रंथ अपने आन्तरिक सौन्दर्य-माधुर्य के साथ आखादा हो गया है। लेखक 'अनुभवी' व्यक्ति मालूम होते हैं, साधना के गुह्म पथ का आपको अनुभव है, वे उसके रहस्य और मर्भ को भली मांति जानते-समझते हैं और समझाने की भाषा इतनी प्राञ्जल, मधुर एवं सोहक है



Author

### प्राक्-कथन

सनातन वैदिक धर्म में ब्रह्मोपासना की विधि के निर्मुण सगुण भेद से दो क्रम कहे जा सकते हैं। निर्मुण ब्रह्म सत् असत् से परे अक्षर अविनाशों अनिर्देश्य अचिन्त्य अन्यक्त स्वरूप है। वह सर्व न्यापक होने पर भी कृटस्थ स्पन्दरहित अचल है, इन्द्रियों का वह विषय नहीं, मन की उस तक गति नहीं और बुद्धि की विवेक शक्ति वहां तक पहुंचते २ थक जाती है। एक मात्र निर्विकत्यावस्था में ही उसकी उपलब्धि होना समव है। कहा है 'एकमेव दर्शनं ख्याति-रेव दर्शनम्' (पंचशिखाचार्य)। अन्यक्त स्वरूपा प्रकृति से भी अतीत वह परम अन्यक्त है,

> परस्तरमात्तु भावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यक्तात्सनातनः । गीता (८, २०)

चेतन आत्मा की भी पराकाष्टा अर्थात् आन्तम सीमा होने के कारण उसको परमात्मा कहते हैं। उसी को सर्व व्यापक होने से महा विष्णु, सर्व कल्याणमय होने से पर शिव, सर्वशक्तिमान होने से शक्ति का ईश्वर, निर्रातश्य सर्वश्च होने से प्रज्ञान घन, परं सत्य होने से सत्यनारायण, सुख राशी होने से आनन्दकंद, सत्तात्म होने से सद्ब्रह्म, चेतन होने से चिद्ब्रह्म या चन्मात्र चिति शक्ति कहते हैं। उसकी परस अव्यक्तता के कारण ही उसे बौदों ने शून्य निर्वाण पद कहा है।

श्री मद्भागवत् में भगवान वासुदेव का परं स्क्ष्मरूप समझने के लिये उसकी शून्यवत् कल्पना करने का निर्देश किया गया है, यथाः—

यत्तदब्रह्म परं सूक्ष्ममञ्जूनयं शून्यकित्पतं । भगवान् वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥(९,९,३०)

इंद्रियों एवं मन के संचालक, बुद्धि के प्रशात्म प्रकाश, प्राणों के प्राण और प्रकाश को भी प्रकाश देने वाले. ऐसे परम तत्त्व का ध्यान कैसे किया जा सकता है ? सामान्य जन की स्थूल चंचल बुद्धि वहां काम नहीं करती, इसिलये उसके व्यक्त होने वाले गुणों का ही ध्यानार्चन करना पडता है। वह ऐसा सूर्य है, जिसको दृष्टि नहीं देख सकती, उसके तेज का ही ध्यान संभव होने के कारण, उस तेज के विभिन्न स्तरों पर चमकने वाली उसकी विभूतियों द्वारा ही उसका चिन्तन किया जाता है, यह ही सगुण उपासना कहलाती है। उससे उद्भृत तेजोमयी भ्राजमान शक्ति की व्यक्तता में ही उस सत्य को देखा जा सकता है। उसकी श्री को कोई प्रकृति, कोई माया, कोई उमा, कोई लक्ष्मी, कोई शक्ति, कोई प्रकृति कहते हैं। वह बैष्णवी माया चेतन प्राणियों की चेतना है, विश्व की कांतिमयी श्री है, जगत् की धात्री और प्रतिष्ठा है। बुद्धि वह है तो निद्रा भी वह ही है, तृषा है तो तृष्टि भी वह ही है। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, दया के सात्विक भाव उसी की मंद मुस्कान से विभूषित होने के कारण सदा विश्व का कल्याण करने के निमित्त अनुग्रह की वर्षा किया करते हैं।

इसिंख्ये सगुण उपासना में शक्ति रूप से ब्रह्म की उपासना करने को प्रधानता सनातन धर्म में विशेष रूप से पाई जाती है। नास्तिक

जड भौतिक-वादी जन तो सब शक्ति की ही उपासना करते हैं, परंतु उनकी उपासना अचेतनता के स्तर पर है, उसमें देव भाव न होने के कारण बह प्राणहीन उपासना है। सनातन धर्मावलंबी भक्तगण चिति शक्ति के उपासक होते हैं और उनकी वह उपासना परम ब्रह्मतत्त्व की ही उपासना है। वैष्णवों के वृन्दावन की श्री राधा रानी, राम के मन्दिरों में सीता माता, दोवों की उपासना में उमा और शाकों की मां दुर्गा, काली, शक्ति उपासना की प्रथम प्रधानता के द्योतक हैं। शंकर भगवत्पाद ने सौंदर्य लहरों में जगजननी उमा पार्वती की प्रार्थना के मिस सनातन धर्म के अतिरहस्यमय गूढ और प्रभाव शाली शक्ति उपासना के एक उस साधन कम की विशद व्याख्या की है, जो शीविद्या के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीविद्या की उपासना पद्धित तंत्रों की आधारभूत पद्धित है, जो योगियों में श्री रूपा कुण्डलिनी शक्ति को जगाने के लिये गुरु परंपरा से गुरु की शक्तिपात दीक्षा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यह उपासना वैदिक काल से चली आ रही है, इस बात का अकाट्य पुमाण यह है कि तैत्तिरीय अरण्यक की एक आख्यायिका में देखने को मिलता है कि पृश्नी नाम के ऋषियों ने श्रीचक्र के अर्चन द्वारा कुण्डलिनी शक्ति का मूलाधार से सहसार में उत्थान करके योग सिद्धि प्राप्त की थी, और भास्करराय भी कादि विद्या की प्रधानता सिद्ध करने के प्रमाण में 'चत्वार ई विमर्ति क्षेमयन्तः ' इस शाङ्खायन श्रुति को उद्धृत करके अपने वरिवस्या रहस्य नामक ग्रंथ में कहते हैं कि इस ऋचा में चार 'ई' से कादि पंचदशी मंत्र की ओर संकेत है। त्रिपुरा तापिनी उपनिषद् में कादि पंचदशी का उद्घार गायत्री मंत्र, 'जातवेदसे सुनवाम' और ' त्र्यंवकंयजामहे ' इत्यादि वेदमंत्रों के आधार पर किया गया है, अपिच त्रिपुरोपनिषद् में दोनों कादि हादि विद्याओं का स्पष्ट उल्लेख है। श्रीमच्छंकराचार्य को श्रीविद्या की दीक्षा योगीन्द्र श्रीमद्गोविंद पादाचार्य से मिली थी, श्री श्री गोविंदपादाचार्य को इस विद्या की दीक्षा श्री श्री गौडपादाचार्य से मिली थी। श्री श्री गोडपादाचार्य का लिखित सुमगोदय नामक ग्रंथ जो श्रीविद्या का ग्रंथ है, इस बात की पृष्टि करता है। श्रीमच्छंकर मगवत्पाद ने सुमगोदय की छाया पर ही सौंदर्य लहरी के पृथम ४१ श्लोकों की रचना की है।

प्रत्येक उपासना के बहिर और अन्तरंग दो मेद होते हैं। बहिर्पूजा की उपयोगिता उस समय तक ही रहती है जब तक कुण्डिलनी शक्ति का जागरण नहीं होता, तत्पश्चात् अन्तःसाधना का आरंभ होता है। इस ही नियम के अनुसार श्रीविद्या की बहिरपासना श्रीचक्र पर की जाती है और अन्तरपासना के लिये देह में ही श्रीचक्र की भावना करने का विधान है। देखें भावनोपिनषद् परिशिष्ट न. (३)। देह में सुषुम्ना पथ द्वारा कुण्डिलनी का उसके जागरणोपरान्त आरोह अवरोह होने लगता है। श्री चक्र पर अन्तर्भावना युक्त बहिरपासना करने से शक्ति के जागरण में सहायता मिलती है। श्रीचक्र का अर्चन पूजन सब उपासना का कर्मकाण्ड रुपी स्थूल अंग है और शक्ति जागरण के पश्चात षट्चक वेध की कियाओं का योग परक साधन धारणा ध्यान समाधि के अंतरंग साधनों युक्त उसका सूक्ष्म अंग है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण तक पहुंचा जाता है।

यद्यपि सौन्दर्य लहरी एक तांत्रिक ग्रंथ है, तो भी वह श्रीमद्-भगवत्पाद शंकराचार्य का विराचित है इस बात पर पराचीन और

अर्वाचीन सब विद्वानों का एक मत होने से, यह विषय अधिक विवादास्पद नहीं है; श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद के लिखित अनेक देवी देवताओं के स्तोत्र प्रसिद्ध हैं, परन्तु विद्वत्समाज का जितना ध्यान सौन्दर्य लहरी ने आकर्षित किया है और अब भी वह जितने मान से देखी जाती है, उतना दूसरा स्तोत्र नहीं है। सौदर्य लहरी पर श्री अच्युतानन्द, पंडित अनन्त कृष्ण शास्त्री और लक्ष्मीधर जैसे विद्वानों की टीकाएं संस्कृत साहित्य में बड़े आदर से देखी जाती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश सर जोन् बुड्फ महोदय ने भी, जो तांत्रिक संसार में आर्थर अवैलन के नाम से प्रसिद्ध हैं और तांत्रिक साहित्य का अन्वेषण, अध्ययन और प्रकाशन करके पाश्चात्य जगत् का ध्यान इस ओर खेंचने का श्रेय जिनको प्राप्त है, सौंदर्य लहरी के पूर्व भाग आनन्द लहरी पर एक संक्षिप्त अंग्रेजी टीका लिखी है। उक्त टीका के प्राक् कथन (preface) में जो मत प्रकट किया गया है, वह हम पाठकों की जानकारी के लिये यहां नीचे देते हैं। तदनुसार बंगाल के प्रसन्नकुमार शास्त्री की ई. सन १९०८ में प्रकाशित श्री शङ्कराचार्य प्रंथावाले में सौन्दर्य लहरी को भी स्थान दिया गया है। और वहां पाठकों का लक्ष्य महामहोपाध्याय शतीशचन्द्र विद्याभूषण के कलकत्ता रिब्यू के १९१५ जूलाई मास के अंक में प्रकाशित एक लेख की ओर भी कराया गया है। आप का कहना है कि सौन्दर्य लहरी की प्राचीनता तो इस बात से काफी निश्चय के साथ प्रमाणित है कि इस पर स्तोत्र साहित्य में सब से अधिक टीकायें मिलती हैं, यद्यपि यह बात उसके भगवत्पाद का लेख होने का तो प्रमाण नहीं कही जा सकती; परन्तु सारे भारतवर्ष में

जो लगभग ३५ टीकायें इस स्तोत्र पर लिखी जा चुकी हैं, इस स्तीत्र के शंकर भगवत्पाद का विरचित होने का बहुत बडा प्रमाण हैं, क्योंकि प्रायः सब ही टीकाकारों का इस बात पर एक मत है, कि यह स्तोत्र भगवत्पाद श्री शंकराचार्य का ही बिरचित है। इन टीका-कारों में से जो प्राचीन तम हैं असंदिग्ध रूप से सौन्दर्य लहरी की भगवत्पाद की कृति ही सिद्ध करते हैं। कैवल्य शर्मा, जो उडीसा के नरेश प्रतापरुद्रदेव के राज्यकाल १५०४ से १५३२ तक में हुए कहे जाते हैं अपनी टीका के पारम्भ में स्पष्ट लिखते हैं:--भगवान् परमकारुणिकः शंकरावतारः श्री शंकराचार्यः शिवशक्त्योरभेदं ज्ञापयितं सकलप्पचसाक्षिण्याः ब्रह्माविनाभृतं चिच्छक्तेः स्तुतिद्वारा इत्यादि । कैवल्य शर्मा और उनके समकालीन लक्ष्मीधर एक मनोरमा संज्ञक प्रथ का उल्लेख करते हैं जो श्री शिवादि गुरुपारम्पर्य सत्सम्प्रदायानुसारि मुनीन्द्र श्री सिचदानन्दनाथ के शिष्य सहजानन्दनाथ विर्याचत है और श्री सचिदानन्दनाथ स्वामी का नाम शृंगेरीमठ के आचार्यों की नामानाले में मिलता है (Vide Descriptive catalogue of Madras Mss., vol. XIX P. 7606) और एक ऐसे व्यक्ति की टीका जो आदि शंकराश्चार्य के संप्रदाय से सम्बन्ध रखता है; सौन्दर्य लहरी के भगवत्पाद की कृति होने का अच्छा प्रमाण है। लक्ष्मीधर ने सुमगोदय व्याख्यान नाम के श्री शंकराचार्य विरचित एक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है, जो श्री गौडपादाचार्य विराचित सुभगोदय की टीका मालुम होती है। इस से यह स्पष्ट है कि दिवागम का तांत्रिक साहित्य श्री गौडपादाचार्य के काल में भी बहुत प्रचलित था, और श्री शंकराचार्य को गुरुपरम्परागत संप्रदायानुसार शक्तिदीक्षा

मिली थी। सुभगोदय का अर्थ 'सुभगा का उदय' अर्थात् 'कुण्डालिनी शक्ति का जागरण' किया जा सकता है। श्री शंकराचार्य विरचित प्रपंचसार संग्रह तंत्र भी इस बात की पृष्टि करता है, जिस पर भगवत्पाद के शिष्य श्री पद्मपादाचार्य ने टीका लिखी है। शार्दी-तिलक के टीकाकार राघवमट्ट ने अपनी ई. १४९३ में लिखित टीका में उसका उल्लेख किया है। इन प्रमाणों के होते हुए सब शंकाएं निरर्थक हैं। वेदोंके भाष्यकार सायनाचार्य ने भी प्रपंचसार संग्रह पर एक टीका लिखी है, और वेदान्त कल्पतर अध्याय १ पाद ३ अधिकरण ८ सूत्र ३३ में भी प्रपंचसार संग्रह का उल्लेख मिलता है और वहां वह तंत्र शारीरकभाष्यकार श्री शंकर भगवत्पाद का लिखा हुआ बताया जाता है।

हमारी तो इन ऐतिहासिक समस्याओं से अधिक दिलचर्यी नहीं है, इसिलये इतना ही लिखना पर्याप्त समझते हैं, कि शारीरकमीमासामाध्य के पढ़ने से यह बात स्पष्ट है कि शंकर भगवत्याद ने वेद वेदान्ता— नुकूल स्मृत्युक्त सब योग और उपासनाओं को अंगीकार किया है और वेदवेदान्त विरुद्ध सिद्धान्तों का परिहार किया है, इसिलये तांत्रिक योग पद्धतियों और उपासनाओं को भी अपनाने में उनको आपित नहीं हो सकती थी, जहां तक कि वे वेदवेदान्त का समर्थन करने वाली हैं, और प्रपंचतार संग्रह एवं सौंदर्य लहरी की सैद्धांतिक भूमिका श्रीत मार्ग के विपरीत नहीं है आपित श्रीत सिद्धान्तों का समर्थन करती है। और जबिक सब ही पराचीन और अर्वाचीन विद्धानों का बहुमत इस बात के पक्ष में है कि सौंदर्य लहरी भगवत्याद की ही रचना है तो उसके विरुद्ध शंका उठाकर वादिववाद में पड़ना वाछनीय नहीं।

इस संबंध में एक शंका बहुदा यह भी उठाई जाती है कि शंकर भगवत्पाद विवर्तवाद के प्रवर्तक थे वे परिणामवाद के कदापि समर्थक नहीं वन सकते थे, परन्तु सौंदर्य लहरी में स्पष्ट रूप से परिणामवाद का समर्थन किया गया है, देखें श्लोक १ और ३५। इस शंका का उत्तर स्वयं भगवत्पाद ब्रह्मसूत्र (२,१,१४) के भाष्य की अंतिम पंकित में इन शब्दों में देते हैं:—अप्रत्याख्यायैव कार्य-प्रपंच परिणाम प्रिक्रयां चाश्रयति सगुणेषु उपासनेषूपयोक्ष्यते इति ।' अर्थात् कार्य प्रपंच को सिद्ध करने के लिये नहीं वरन् सगुण उपासना के उपयोग के लिये परिणामवाद का सूत्रकार ने आश्रय लिया है। भगवत्पाद ने ब्रह्म सूत्रों में सर्वत्र सत्कारणवाद को सिद्ध करते समय जगत् को सत्शक्ति का परिणाम ही सिद्ध किया है। आगे चलकर ब्रह्म सूत्र (२,१,२४) के भाष्य की अन्तिम पंक्ति में भी वे इन शब्दों में उपसंहार करते हैं:—'तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्क्षीरादिवत् विचित्र परिणाम उपपद्यते'।

श्रीविद्या का प्रचार मद्रास प्रान्त में अधिक है, उत्तर भारत में उसका सर्वथा अभाव सा प्रतीत होता है, यहां तक कि उत्तर भारत का विद्वत्समाज इस विद्या से अनिमज्ञ दिख पड़ता है। इसिल्ये हमने सौंदर्य लहरी पर यह व्याख्या हिंदी जानने वालों के लाभार्थ हिंदी में लिखने का साइस किया है। यद्यपि यह विषय प्रधानतया तान्त्रिक है, परन्तु हमने अपने विचारों की पृष्टि में उपनिषद् गीता जैसे सर्वमान्य शास्त्रों का ही उद्धरण इस दृष्टि से किया है कि तंत्रों का साइत्य वाममार्ग की कुत्सित प्रथाओं के कारण सामान्य जनता में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। परन्तु हम साथ ही पाठकों को यह भी बतान

देना उचित समझते हैं कि तंत्रोक्त समयाचार शुद्ध सात्विक उपासना का मार्ग है और श्रीमच्छकर भगवत्पाद की लेखनों से निकला हुआ यह स्तोत्र इस बात का सर्वोपिर प्रमाण है। श्रीभगवत्पाद का लिखित एक प्रपंचसार तंत्र भी मिलता है जिसे सेंट् अवैलन महोदय ने अपनी तंत्रागम ग्रंथाविल में प्रकाशित किया है।

श्रीविद्या पर परशुराम कल्पसूत्र, और उसके आधार पर संग्रहीत नित्योत्सव एवं भास्करराय का समस्त साहित्य पढने योग्य है। कैवल्य द्यामी ने सौंदर्य लहरी पर भाष्य लिखा है। संस्कृत जानने वाले विद्वानों को श्रीविद्या के रहस्यों को जानने के लिये उपरोक्त ग्रंथ अवस्य पढने चाहिये। श्रीविद्या के जिज्ञासुओं को त्रिपुरातापिनी, देवी, त्रिपुरा और भावनोपनिषदें भी देखने योग्य हैं। त्रिपुरा और भावनो-पनिषदें को हम परिशिष्ट में दे रहे हैं।

अंग्रेजी में सौंदर्य लहरी पर कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, ३ ग्रंथ हमारे देखने में आये हैं। दि थियोसोफिकल पिक्टिशा हाउस, अडयर का प्रकाशित और पंडित स० सुब्रह्मण्य शास्त्री (F. T. S.) और ट. र. श्रीनिवास अयंगार (B A. L. T.) की लिखित अंग्रेजी प्रति हमारे सामने है, जिसको पढकर हमें यह ग्रंथ हिंदी में लिखने की प्रेरणा मिली। हम उक्त दोनों सज्जनों के अनुग्रहीत हैं क्योंकि उनके ग्रंथ से अनेक विषयों पर हमें प्रयास सहायता मिली है।

साथ ही मैं श्री स्वामी शंकरानन्द भारतीजी, जिनको साहित्य-संसार महामहोपाध्याय वेदान्त वागीश श्री श्रीधर शास्त्री पाठक प्रोफेसर डेक्कन कालेज पूना के नाम से परिचित हैं, डॉ. दुर्गाशंकर नागरजी (कल्पवृक्ष के संस्थापक उज्जयनी, और श्री विनायकराव बापू वैद्यापायनजी देवास का भी अनुप्रह प्रकट करना जरूरी समझता हूं जिनने अपना बहुमूल्य समय प्रदान करके ग्रंथ पर अपनी सहानुभृति एवं सम्मति प्रदान की है, जो ग्रंथ के पूर्व भाग में प्रकाशित की जाती हैं।

परिशिष्ठ में नासदासीय ऋग्वेदीय सूक्त भी हिंदी अनुवाद सहित दिया जा रहा है।

देवास-मध्यभारत }

विष्णुतीर्थ

### सांकेतिक चिन्ह

गी, गीता = श्री मद्भगवत् गीता यो० द० = योगद्शन **इ०, बृह० = बृहदारण्यक उपनिषद्** क, कठ० = कठोपनिपद् प्र०, प्रक्ष० = प्रश्लोपनिषद् द्र स० = दुर्गा सप्तशती मु० = मुण्डकोपनिषद् छा० = छान्दोग्य उपनिषद् ऐत० = ऐतर्य उपनिषद् खे = श्वेताश्वत्तर उपनिपद ञ०, ञ०सू० = ब्रह्म सूत्र ऐ० आ० = ऐत्तरीय अरण्यक यो० शि० = योग शिखोपनिषद् शा० ति० = शारदा तिलक ऋक् = ऋग्वेद तै = तैत्तिरीयोपनिषद् ना० = नारायणोपनिषद **७० स० = रुलिता सहस्रनाम** सैं० ७० = सौन्दर्य लहरो

### विषय सूची

प्रस्त। वना

#### आनन्द लहरी

उपोद्धात पृष्ठ १-२८, शिवशक्ति पृष्ठ २, प्रयोजन पृ. ४, दीक्षा पृ. ७, शक्तिपात पृ. ७, ५ प्रकार का भ्रम और ३ प्रकार का मल पृ. ९, तत्त्वशुद्धि पृ. १०, ज्ञान के पूर्व योग और उपासना को आवश्यकता पृ. १४, उपासना का योग से सम्बन्ध पृ. २४, शिबशक्ति उपासना पृ २५, स्रो. १ पृ. २९-६० संक्षिप्त टिप्पणी पृ. २९, ब्रह्मकारणवाद पृ. २०, ऋग्वेद में ब्रह्म का स्वरूप और सृष्टिकम पृ. ३१, शैवशक्ति दर्शनों के अनुसार सृष्टिकम और स्पन्दवाद पृ. ३४, बीजमंत्र द्वारा ब्रह्मोपासना पृ. ४२ स्पन्द ही शक्ति है पृ. ४४, प्राणतत्त्व और अध्यातम तथा अधिभूत भाव पृ. ४७, हिरण्यगर्भ, प्राणतत्त्व और हिरण्यगर्भ पृ. ४९ अकृत्पुण्य मजन नहीं कर सकते हु. ५१. दीशा का शक्ति से सम्बन्ध हु. ५२ श्री विद्या पृ. ५३, श्री विद्या का आधार वेद वेदान्त पृ. ५४, श्री चक्र पृ. ६०, श्लो. २ पृ. ६०, अणुकारणवाद पृ<sup>.</sup> ६१, शेष और कुण्डलिनी पृ. ६३, श्लो. ३ पृ. ६५, विद्या और अविद्या पृ. ६६, मुरिरपुवराहस्य दंण्ट्रा पृ. ७३, श्ली ४ पृ. ७५ वर अभिनय पृ. ७५, भय का मूल कारण पृ. ७७, बाला मंत्र पृ. ७७ स्रो. ५ प्र. ७८, साध्यसिद्ध विद्या पृ. ८३, स्रो. ६ प्र. ८४, काम दहन आख्यान पृ. ८५, श्लो. ७ पृ. ८७, माया का वन्धन पृ. ८९, श्लो. ८ पृ. ९२, श्लो. ९ पृ. ९५, षट्चक्र वेघ अर्थात् अन्नेय भूमिका पृ. ९५, श्ली. १० पृ. १०१, श्री चक्र पृ. ९५, अवसरण अर्थात् अन्वय मूमिका पृ. १०६, श्लो. ११ पृ. १०५,

श्री चक्र निर्माण की विधि हु. १०३. श्री. १२ हु. १११, भगवती का सौन्दर्य कल्पनातीत है पृ. ११०, इलो १३ पृ. ११३. काय सम्पत् सिद्धि, इलो. १४ पृ. ११५, तस्वीं की किरणें ११५, किरणों का तत्त्वों से सम्बन्ध ११७, किरणों वा वर्णमाला से सम्बन्ध ११८, किरणों की अधिष्ठातृ शक्तिया १२१, रुलो. १५ ए. १२५, वाक् सिद्धि, इलो. १६ प्र. १२७, इलो. १७ प्र. १२९, इलो. १८ पु. १३०. मधुमती भूमिका की मिद्धि इला १९ पृ. १३२, काम कला का ध्यान, इली. २० शक्तिपात करने की मिद्धि. पृ. १३५, रहा. २१ पृ. १३७. चको और सहस्रार का सविस्तार वर्णन, पु. १३९ चन्द्र सूर्य पु. १४४ तत्त्वों और चक्रों के अधिदेवों की कलाओं के नाम १४७ आक्त के ऊपर १ स्तर २४९, रही. २२ पु. १५३, अहं ब्रह्मास्मि ज्ञान का उदय १५३, रहा. २३ अर्घ-नारीश्वर सदाख्यतन्व का ध्यान, पृ. १५६, र्लो. २४ ब्रह्मा, विष्णु, कद्र, ईश्वर और सदाशिव, पृ. १५७, इलो.२५, पृ १५९, इलो.२६ प्ट. १६०, तीन प्रकार का पूजन १६१, रहो. २७ पृ. १६२, रलो. २८ मृ. १६४, रलो २९ मृ. १६५, कैटम भिद् १६६, रलो.३०पृ. ब्रह्मभाव १६८, रलो∙ ३२ पृ. ६४ तंत्रों से भगवती का तंग स्वतंत्र है, १६०, इलो ३२, ३३, १७५, हादिकादि विद्याओं के रूप पंचदशी और उसके आभार पर अन्य विद्यायें १८०, माला का विधान १८०, षोडशी विज्ञान १८१ नाद, विन्दु और कला १८७, रलो. ३४, शिव शक्ति का अंगी अंगवत् सम्बन्ध, पृ. १९०, रहो. ३५, सारा विश्व शाक्त का परिश्रास है, १९३, रलो. ३६ आज्ञा चक, १९६, रलो. ३७ विशुद्ध चक्र, पृ. १९९

स्लो. २८ हृदय कमल, पृ. २०२, इलो. ३९ स्वाधिष्ठान पृ. २०७, चक, विभिन्न स्तरों पर शक्ति के विभिन्न रूप २१० ग्रंथि त्रय और अध्यास २१३, बिन्दु त्रय पंचानि विद्या और ब्रह्मचर्य २१५ श्रद्धा का ब्रह्मचर्य से सम्बन्ध २२४ गुक शिष्य का सम्बन्ध और श्रद्धा २२४, स्लो. ४० मणिपूरक चक, पृ. २२७, इलो. ४१ मूलाधार, पृ. २२८, शिवताण्डव पृ. २३१

### सीन्दर्भ लहरी (उत्तगर्भ)

उपोद्घात पृ. २३७, मुकुट का ध्यान इलो. ४२ पृ. २४१. केशों का ध्यान रहो. ४३ ए. २४२, रहो. ४४ ए. २४३, अलकों का ध्यान रलो. ४५ ए. २४४, ललाट का ध्यान रलो. ४६ पृ. २४५, मृकुटि का ध्यान इलो. ४७ पृ. २४६, तीन नेत्रों का ध्यान रहो. ४८ ए. २४८, रहो. ४९ ए. २४९ रहो. ५० ए. २५२, रहो. ५१ ए. २५३, रहो. ५२ ए. २५४, रहो. ५३ प्ट. २५५, रहो. ५४ प्ट. २५७, रहो. ५५ प्ट. २५८, रहो. ५६ प्ट. २५९, रहो. ५७ प्ट. २६०, कनपटियों का ध्यान रहो. ५८ पृ. २६०, मुख का ध्यान रलो. ५९ पृ. २६१, रलो. ६० प्ट. २६२, नासिका का ध्यान क्लो. ६१ पट २६३, ओष्टों का ध्यान रहो. ६२ पृ. २६७ मुस्कान का ध्यान रहो. ६३ पृ. २६८, जिच्हा का ध्यान रहो. ६४ ए. २६९, रहो. ६५ ए. २७०, बाणि का ध्यान रलो. ६६ पृ. २७१, चिबुक का ध्यान रलो. ६७ पृ. २७२, ग्रीवा का ध्यान रहो. ६८ पृ. २७३, गले का ध्यान रलो. ६९ पृ. २७३, चारों भुजाओं का ध्यान रलो. ७० पृ. २७५

हाथों का ध्यान इलो. ७१ वृ. २७६, दोनों स्तनों का ध्यान रखो. ७२ प्र. २७७, रलो. ७३ प्र. २७८, रलो. ७४ प्र. २७९ क्लो. ७५ प्र. २८०, नामि का ध्यान क्लो. ७६ प्र. २८२, क्ला. ७७ इ. २८३, क्लो. ७८ इ. २८५, क्लो. ७९ इ. २८६ इलो. ८० प्ट. २८७, नितंब का ध्यान इलो. ८१ प्ट. २८८, उच्युग्म का ध्यान रहो. ८२ १. २८९, जंघाओं का ध्यान रहो. ८३ प्र. २८९, रलो. ८४ प्र. २९१, रलो. ८५ प्र. २९१, रलो. ८६ प्ट रं९३, रहो. ८७ प्ट. २९७, रहो. ८८ प्ट. २९८, रहो. ८९ पृ. २९९, रहो. ९० पृ. ३००, चरणों की गति का ध्यान रलो. ९१ पृ. ३०१, प**लंग** का ध्यान रलो. ९२ पृ. ३०२, पूरे शरीर का ध्यान इलो. ९३ पृ. ३०४, भगवती के श्रृंगारार्थ दर्पण का ध्यान क्लो. ९४ पृ. ३०७, शृंगार के डिब्बे का ध्यान क्लो. ९५ ए. ३१०, भगवती की सपर्या की असुलमता क्लो. ९६ पृ. ३११, क्लो. ९७ पृ. ३१२, क्लो. ९८ पृ. ३१३, घटा अवस्था रहो. ९९. पू. ३१४, प्रार्थना रहो. १०० पू. ३१५, स्लो. १०१ पृ. ३१६, समर्पण स्लो. १०२ पृ. ३१८, स्लो १०३, पृ. ३१८, उपसंहार पृ. ३१९,

# आनंद लहरी

## आदौ गणपतिं नत्वा, नत्वा शिवं जगद्गुरुम्। आचार्यं शंकरं नत्वा भजे त्रिपुरसुन्दरीम्॥

सौन्दर्य लहरी १०३ श्लोकों का एक बृहत् स्तोत्र है जो श्री १००८ आदि शंकराचार्य शंकर भगवत्पाद का विरचित है। इस स्तोत्र में भगवती की स्तुति की गई है। कविता और साहित्य की दृष्टि से भी इसका स्थान ऊंचा है। परन्तु विवर्तवाद के प्रवर्तक को लेखनी से निकला हुवा यह स्तोत्र तांत्रिक उपासना के रहस्यों पर प्रकाश डालता है और साथ ही प्रक्रियात्मक योग साधन की आवश्यकता सिद्ध करता है, इसिलये साधकों के लिये इसका विशेष महत्व है। सौन्दर्य लहरी की विशेषता इस बात में है कि केनोपनिषद् की बहुशोभमाना उमा हैमवती, अथवा पुराणों की डमा हिमशैल-सुता पार्वती के मानुषी स्त्री रूप को सामने रखते हुए भी उसे सृष्टि की आदि कारण भूता शक्ति, योगियों की षट्चकाधिष्ठात्री कुण्डलिनी शक्ति, तांत्रिक् श्री चकस्थ श्री विद्या की अधिदेवता महात्रिपुरसुन्दरी, और सकल ब्रह्माण्ड में स्थूल रूप से स्वयं व्यक्त होने वाली विराट अधिभूता शक्ति का निर्गुण ब्रह्म की सत् चित् आनन्द से अभिज्यक्त होने वाली चिति अर्थात चिन्मयी शक्ति के साथ समन्वय करके अद्वेतवाद का ही प्रतिपादन किया गया है। स्थूल बहिदृष्टि रखने वाले उपासकों का उपास्पदेव बहुधा किसी न किसी रूप में व्यक्तित्व की भावना की प्रधानता लिये होता है, परन्तु एक दार्शनिक का दृष्टिकोण, जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्तरों पर अपना लक्ष्य रखता है, उपासक के मूर्तिमान एकद्शीय व्यक्तिमापन्न रूप से सन्तुष्ट नहीं होता, वह सदा दोनों का समन्वय करने का यल किया करता है। जैसा कि श्री भगवान स्वयं गीता में कहते हैं:—

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ (गीता ७-२४)

अर्थः --- बुद्धिहीन मनुप्य मुझ अव्यक्त को व्यक्तिमापन्न मानते हैं। क्योंकि वे मेरे उत्तम अव्यय परं भाव को नहीं जानते!

सौन्दर्य लहरी को पढने से यह बात स्पष्ट दिखने लगती है।

बहा अक्षर है, अर्थात उसमें कभी किसी प्रकार का परिणाम

नहीं होता, वह अपरिणामी, अव्यय, अविनाशी
है, परन्तु जगत के सृष्टि स्थिति संहार का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण भी है, इसलिये सर्वशक्तिमान है। शक्ति
शक्तिमान से भिन्न नहीं कही जा सकती और न वह शक्तिमान से
पृथक ही हो सकती है, यद्यपि सव कमें शक्ति की ही किया से
सम्पादित होते हैं। अर्थात शक्ति ही सारे जगत का कारण है,
तो भी शक्तिमान की शक्ति शक्तिमान की इच्छा के ही आधीन

कार्य करती है। स्वतंत्र रूप से उसकी कोई सत्ता नहीं होती, या यों कहें कि शक्तिमान की इच्छा ही शक्ति है। परन्तु वह उसका अंग भी नहीं कही जा सकती; अर्थात दोनों में अंग अंगी का सम्बन्ध नहीं है। दोनों में कोई वास्तविक मेद नहीं कहा जा सकता। जो भिन्नता दीख पडतीं है, वह सर्वथा व्यवहारिक ही है पहिले शक्तिमान में इच्छा अथवा संकल्प के रूप में उसका उदय होता है फिर वह किया और ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। इच्छा किया और ज्ञान के रूपों में अभिव्यक्ति होने पर भी शक्ति एक ही है, और शक्तिमान का ही रूप है; परन्तु वह शक्तिमान का परिणाम अथवा विकार भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्म अपरिणामी है।

### श्वेताश्वेतरोपनिषत् का कथन है कि :--

ब्रह्मवादियों की समाज में यह प्रश्न उपस्थित हुवा कि हम कहां से पैदा हुवे, हम किस के आधार पर जीवित और प्रतिष्ठित हैं, और किस के कारण सुख दुःख के चक्कर में पड़े हैं। तो उन्होंने ध्यान योग द्वारा देखा कि सब का कारण एक शक्ति ही है, जो जड़ नहीं बरन देवात्मका चेतन शक्ति है। "ते ध्यान योगानुगता अपस्यन् देवात्मर्शिक स्वगुणैर्निगृढाम्"। यह हम कह चुके हैं कि शक्ति शक्तिमान की ही इच्छा के परतन्त्र है, अथवा वह शक्तिमान की इच्छा की परतन्त्र है, अथवा वह शक्तिमान की इच्छा की शिव्यक्ति है। ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पाद ४ सूत्र ३ "तदधीनत्वादर्थवत्" के भाष्य में शंकर भगवत्पाद कहते हैं:-

" परमेश्वराधीनात्वियमस्माभिः प्रागवस्था जगतोऽम्युप-गम्यते न स्वतंत्रा। अर्थवती ही सा निह तया विना परमेश्वरस्य स्नष्टृत्वं सिद्धचित । शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्यनुपपेत्तः।

अध:—हम तो जगत की प्रागवस्था परमेश्वर के आधीन मानते हैं, न कि स्वतंत्र । क्योंकि वह अर्थवती अर्थात सार्थक है उसके बिना तो परमेश्वर का सृष्टि करना भी सिद्ध नहीं होता शक्ति रहित परमेश्वर में प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण।

जब कि शक्ति की शक्तिमान से पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं, तो शक्ति की महिमा का स्तवन करना शक्तिमान का ही गुणगान करना है। किसी मनुप्य की वीरता अथवा कला कौशल की बडाई करने से उस मनुप्य की ही वडाई समझी जाती है। इसी प्रकार आदि शक्ति की भी उपासना, पूजन, स्तवन आदि द्वारा परमात्मा की ही उपासना, पूजन अथवा स्तवन करना है।

प्रत्येक ग्रंथ में चार अंग हुवा करते हैं—१ प्रयोजन २ विषय

३ उपाय और ४ सम्बन्ध। पाठकों को किसी भी ग्रंथ
के स्वाध्ययन करने से पहिले यह जानना आवश्यक
है, कि ग्रंथकार का इस ग्रंथ के लिखने में क्या प्रयोजन है, उसका विषय क्या है, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये ग्रंथकार ने क्या क्या उपाय अथवा साधन बताये हैं, और अन्त में यह भी जानना आवश्यक है कि इन तीनों का परस्पर क्या सम्बन्ध है।

श्री मच्छाइर भगवतपाद का किसी भी ग्रंथ के लिखने में मोक्ष के एक मात्र साधन तत्त्वज्ञान की अपरोक्षानुभृति की उपलब्धि के सिवाय दूसरा अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता । विषय चाहे कुछ भी क्यों न हो। सौंदर्य लहरी का विषय भगवती का स्तवन है। स्त्रति मनन का एक साधन है, जिससे तत्त्व दर्शन और तत्त्व दर्शन से अपरोक्ष ज्ञान होता है। कोई शंका कर कि योग और उपासना कर्म-कांड के विषय हैं, और कर्म का फल ज्ञान नहीं होता; उनको यह समझना जरूरी है कि योग अथवा उपासना के बहिरंग और अन्तरंग दो स्तर होते है। वहिरंग क्रियाएं कर्म प्रधान हुवा करती हैं, जिनका प्रयोजन मन को परमार्थ की ओर आकर्षित कराना मात्र है। जैसे बालक की पढ़ने में रुचि बढ़ाने के लिये पहिले उसे खिलौनों के विचित्र खेलों द्वारा kindergarten की आधुनिक पद्धति के अनुसार खेल में ही प्रवृत्त किया जाता है। उपासना का बाह्य कर्म-कांड ज्ञान का कारण नहीं । परन्तु उपासना कं समय उपासक का चित्त भावना से युक्त होता है। भावना रहित उपासना प्राणहीन समझनी चाहिये। भावना और ध्यान ही उपासना और योग के बाह्य कर्माडम्बर रूपी स्थूल शरीर में प्राण का काम करते हैं।

तज्जपस्तदर्श भावनम् । (यो. द. १, २८)
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमे। उन्तराथाभावश्चा (यो. द. १, २९)
ध्यानेनात्मिन पद्यन्ति केाचिदात्मानमात्मना (गी. १३.२४)

भगवान का अनन्य, तैलधारा प्रवाहवत, अनविच्छन्न चिन्तन अथवा योग का " ऋत्मसंस्थं मनः ऋत्वा न किंचदिष चिन्तयेत " साधन

वेदान्त का निदिध्यासन ही है। जीव ब्रह्मेक्यज्ञान तो वाणी से कथन मात्र का ज्ञान अथवा बुद्धि की समझ का परोक्ष ज्ञान नहीं, वह तो ध्यान की वह भूमिका है जिस पर आरूढ होने पर जीव की अहँ वृत्ति में देहाभिमान की वृत्ति तनु होकर ब्रह्म वृत्ति बढने लगती है, अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पण करके मन उपास्य देव से तल्लीनता प्राप्त कर लेता है। ऐसे द्रद्ध भावना युक्त ध्यान अथवा अनन्य चिंतन का फल ही तच्च दर्शन है। उपासना के अन्तरंग स्तरों पर प्रगति होने के साथसाथ बाह्य कमें-कांड का आडम्बर स्वयं छूटने लगता है।

यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ (गीता ३. १७)

सौन्दर्य लहरी का विषय तो भगवती का स्तवन ही है। परन्तु उसकी शैली ऐसी है कि स्तुति के बहाने प्रथम ४१ श्लोकों में श्री विद्या के रहस्य, हादि कादि विद्या का उद्धरण, षट्-चक्र-वेध का प्रकरण ग्रंथि त्रय का वर्णन इत्यादि साधनोंपायों का दिग्दर्शन कराकर जीव ब्रह्म की एकता पर साधक का लक्ष्य कराया गया है, उक्त साधन-क्रम को तीन स्तरों में बांटा जाता है, जिनकी दीक्षा के लिये किसी समर्थ गुरु की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि साधन का रहस्य पुस्तकों के पढ़ने से नहीं मिलता! वह गुरु कृपा का ही विषय है, और गुरु की कृपा ही दीक्षा तत्त्व है।

दीयते शिव सायुज्यं क्षीयते पाश बन्धनम् । अतो दीक्षेति कथिता वृधै:सच्छास्रवेदिभिः ॥

दीक्षा ३ प्रकार की होती है, १ आणवी, २ शाक्ति और ३ शांभवी। प्रथम आणवी दीक्षा में मंत्र दीक्षा द्वारा श्रीचक्र के पूजन सहित कादि हादि विद्याओं में प्रवेश कराकर, बहिपूंजन में जो कमें प्रधान है, साधक को दीक्षित किया जाता है। अंतिम दोनों दीक्षाएं वेध दीक्षाएं कहलाती हैं, जिनमें गुरु शिष्य पर शक्तिपात करके शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है। शक्ति दीक्षा में षट्-चक्र के वेध द्वारा ग्रंथित्रय अर्थात रुद्रग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि का वेध किया जाता है। इसीलिये इसको वेध दीक्षा भी कहते हैं। अंतिम शांभवी दीक्षा में जो तीव्रतम दीक्षा है, जीव ब्रह्मकत्व ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, इसीलिये इसको महावेध दीक्षा भी कहते हैं।

यह ऊपर कहा जा चुका है कि उपरोक्त दीक्षाएं गुरु के शक्तिपात
स्पी अनुप्रह के द्वारा ही संपादित होती हैं। शक्तिशक्तिपात
पात दीक्षा में गुरु अधिकारी जिज्ञासु को स्पर्श,
अवलोकन, मंत्र देकर वाणी द्वारा अथवा संकल्प मात्र से अनुगृहीत
करता है; यदि शिष्य अपने को अनुगृहीत अनुभव न करे, तो
दीक्षा का होना न होने के तुल्य समझना चाहिये।

श्री मच्छङ्कराचार्य ने सौंदर्य रुहरी जैसा प्रंथ िरख कर मानव समाज पर बड़ी कुपा की है क्योंकि केवल वाचक ज्ञानियों को यह वताना अत्यावश्यक है कि बिना गुरु के शक्तिपात रूपी अनुग्रह के जीव ब्रह्मेक्य ज्ञान का होना दुर्रुभ ही नहीं असंभव है, कहा है:—

दुर्कभो विषय त्यागो दुर्कभं तत्व दर्शनम् । दुर्कभा सहजावस्था सदगुरेः करुणां विना ॥

नहीं तो क्या यह आश्चर्य अत्याश्चर्य नहीं है कि ब्रह्म-सूत्रों के भाष्यकार एक ऐसे विषय को इतनी महानता दें, जो वेदांत की परिपाठी से सर्वथा असंगत हो। इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण करने के लिये हम नींचे श्री वासुदेव ब्रह्मेन्द्र सरस्वतीजी के 'ब्रह्मािश्का' नामक पुस्तक से संब्रहीत निम्न-श्लोक उध्दृत करते हैं:-

तत्वज्ञानेन मायायावाधो नान्येन कर्मणा । ज्ञानं वेदांतवाक्योत्थं ब्रह्मात्मैकत्व गेःचरम् ॥ तच्चदेवप्रसादेन भूरोः साक्षान्निरीक्षणात् । जायते शक्तिपातेन वाक्यादेवाधिकारिणाम् ॥

अर्थः—तत्वज्ञान से ही माया का वाध होता है। अन्य कमें से नहीं, जो ज्ञान वेदान्त के महावाक्यों द्वारा ब्रह्म और जीवात्मा के एकत्व की अनुमृति दिलाता है वह ज्ञान ईश्वर के प्रसाद से और गुरु के साक्षात निरीक्षण अथवा वचन से शक्तिपात द्वारा अधिकारियों में प्रकाशित होता है।

गीता में भगवान ने भी कहा है:— '' तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ''(गीता ४,३८)

अर्थ:—वह (ज्ञान) स्वयं योग सिद्ध को यथा समय अपने अन्तर में ही मिलता है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला भ्रम पांच प्रकार का पांच प्रकार होता है। का भ्रम और तीन प्रकार का मल

जीवेश्वरो भिन्नरूपें। इति प्रथमः, आत्मिनष्टं कर्तृगुणं वास्तवं वा द्वितायकः, शरीरत्रय- सयुक्तजीवः संगी तृतीयकः, जगत्कारण- रूपस्यावेकारितं चतुर्थकः, कारणाद्विन्नजगतः सत्यत्वं पंचभें। भ्रमः

( अन्नपूर्णोपानेपत् )

जीव ब्रह्म का भेद पहला अम है। आत्मा में कर्ता भोक्तापन वास्तविक है या नहीं, यह दूसरा अम है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के संयोग से इतरेक्तर अध्यास के कारण आत्मा संगी हो गया है, यह तीसरा अम है। प्रथम मायामल, दूसरा कर्तामल और तीसरा आणव मल कहलाता है। चौथा और पांचवा अम दोनों जगत और उसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण-ब्रह्म सम्बन्धी हैं। पहिला अम जगत के कारणस्वरूप अपरिणामी ब्रह्म तत्व में विकारीपन की प्रतीति कराता है, और दूसरा, कारण और कार्य में भेद बुद्धि उत्पन्न कराता है। मायामल, कर्तामल और आणव मल की निवृत्ति कुण्डलिनी शक्ति के जागरणोपरांत षट् चक वेध द्वारा तत्व शुद्धि होने पर होती है। तत्व ३६ हैं जिनका वर्णन आगे आयगा। उनमें पांच युद्ध तत्व; सात शुद्धाशुद्ध तत्व और चौबोस अशुद्ध तत्व होते हैं। प्रथम पांच शुद्ध तत्वों को छोडकर शुद्धि शेष इकक्तीस तत्वों की होती है, अनातम तत्वों में आत्म भावना के न रहने पर उन तत्वों की शुद्धि कहलाती है।

चौथ अम की निवृत्ति जगत को सत् शक्ति का परिणाम जान कर ब्रह्म के विकार रहित सिद्ध होने पर होती है; और पांचवे अम की निवृत्ति शक्ति में ब्रह्म दृष्टि होने पर होती है।

अनात्म तत्वों में से आत्माध्यास की निवृत्ति होना अर्थात पंचकोशों के विभन्न स्तरों पर से आत्म-भावना रूपी तादात्म्यता को नष्ट करना ही तत्व शुद्धि कहलाता है। जैसा कि 'तैत्तिरीयोपनिषत' के आठवे अनुवाक में कहा है कि इस लोक से प्रयाण करते समय अपने आत्म स्वरूप को जैसा बताया गया है, वैसा जानने वाला मनुष्य इस आत्मा को अन्नमय कोप से निकल्ता है, इस आत्मा को प्राणमय कोष में से निकालता है, इस आत्मा को मनोमय कोष से निकालता है, इस आत्मा को विज्ञानमय कोष से निकालता है, इस आत्मा को जानन्दमय कोष से निकालता है। आनन्द बहा को जानने वाला, जहां से मन सहित वाणी बिना उसे प्राप्त किये लौट आती है, किसी से भी भय नहीं खाता। अर्थात वह निभय बहा पद को प्राप्त हो जाता है।

अन्नमय कोष पांच महाभूतों से बना है, इसिलये उससे निकालने के लिये क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के ५ स्तरों से आत्मा को हटाना पड़ेगा। उक्त तत्व भी अपने अपने स्तर पर अन्य तत्वों के सम्मिश्रण के परिणाम हैं; पृथ्वी में ५६, जल में ५२, अग्नि में ६२, वायु में ५४, और आकाश में ७२ किरणें होती हैं, जिनका सम्बन्ध तत्वों और

मातृकाओं से है। और फिर उनके उतने ही अधिदेवता होते हैं। आत्मा का सब से सम्बन्ध है। उसको सब से पृथक करना होता है (देखें स्रोक १४); इसी प्रकार प्राणमय कोप के भी पांच स्तर हैं, उनके नाम प्राण, अपान, समान, व्यान, और उदान हैं, जिनके द्वारा अन्नमय कोप के अभ्यन्तर व्यापारों की सब क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं पांचों महाभृतों से सम्बन्धित होने के कारण पांच प्रकार की हैं। अभ्यन्तर क्रियाएं श्वास प्रश्वास, पाचन, रस का सातों घातुओं में वितरण और उनका निर्माण, निकम्मे पदार्थों का मल-मूत्र स्वेद आदि से रेचन और शरीर को धारण करने इत्यादि की कियाएं हैं। मनोमय कोप में भी पांचों भूतों से सम्बन्धित ५ व्यापार हैं और उनकी ६४ किरण हैं। (देखें श्लोक १४) वे हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक् शक्ति की कर्मेंद्रियों की कियाएं हैं। विज्ञानमय कोप के भी ५ स्तर हैं वे भी पांचों महाभूतों से सम्बन्धित ५ ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार हैं। चारों कोषों का अन्वय व्यतिरेक द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध हैं। आनन्दमय कोष के तीन गुर्णों के अनुह्रप सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन स्तर हैं; जिनका भेद जायत, स्वप्न, और सुस्रप्ति में देखने में आता है।

उपरोक्त पांचों कोषों और उनके व्यापारों से तादात्म्य करके आत्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोह के जाल में पड़ी है। इस तादात्म्य का कारण माया अथवा अविद्या का तम है। अविद्या का यह ही रूप है कि अनात्म तत्वों में आत्मभाव, उनकी अनित्यता में नित्यत्व का भाव, उनके अपवित्र संघातों में पवित्रता का भाव और उन पर पड़ने वाली आत्मा के ही आनन्द की छाया की तारतम्यता से अनुभव में आने वाले दुखों में सुख का भाव अर्थात सर्वथा विपरीतता का आभास उत्पन्न हो जाता है। इस लिये इसे तम कहते हैं। अष्टधा प्रकृति में आत्मभाव होने के कारण यह तम भी आठ प्रकार का है। अणिमादि आठ सिद्धियों के लिये उनका आश्रय लेकर अभिमान करना, अथवा उनमें फंसकर उनका अहंकार करना आठ प्रकार का मोह है। उक्त आठों सिद्धियों और शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मक दिव्य और सामान्य १० विषयों की आसक्ति १८ प्रकार का महामोह कहलाता है। फिर उनके प्रतिबन्धकों से द्वेष करना १८ प्रकार का तामिस्र है, और उनके भोगने के साधन रूप देह के सदा बने रहने की वृथा इच्छा करना १८ प्रकार का अन्ध तामिस्र कहलाता है। यह सब अविद्या को फसल है, इससे निवृत्ति पाने पर तत्वों की शुद्धि कही जाती है।

विरजा हबन के मंत्रों द्वारा बहिर्यज्ञ करके तत्व शुद्धि की जो भावना की जाती है, अन्तर्याग द्वारा ही उसकी उपलब्धि होना शक्य है, जो योग और उपासना का अंग होने के कारण, अन्तःसाधन से सम्पादित होती है।

विरजा हवन के मंत्र नीचे दिये जाते हैं:---

१ प्राणा पान व्यानोदान समाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ।

"

"

"

"

- २ वाङ् मनश्चक्षुः श्रोत्र जिव्हा घ्राणं रेतो बुद्धचा स्फूर्ति संकल्पा
- ३ त्वक् चर्मे मांस रुधीर मेदो मज्जास्नायवोऽस्थिनि

### मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भ्यासं स्वाहा ।

|                           |                       |            | 0          |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------|
| ४ शिरः पाणिपाद            | पार्श्वपृष्ठोरुदर     |            | ·          |
| जङ्घ शिक्षोप <del>र</del> | थ पायवो               | 77         | <b>3</b> 1 |
| ५ उत्तिष्ट पुरुष हर्      | रेत पिङ्ग             |            |            |
| स्रोहिताक्ष देहि          | २ ददापयिता            | "          | >>         |
| ६ पृथिव्यापस्तेजो         | वायुगकाशाः            | >9         | • •        |
| ७ शब्द स्पर्श ह्य         | प रस गन्धा            | ٠,         | 51         |
| ८ मनोवाक् काय             | कर्माणि               | <b>"</b>   | "          |
| ९ अव्यक्त भावै            | रहंकारै ज्योतिर       | हं इत्यादि | ,,         |
| १० आत्मा                  |                       | "          | "          |
| ११ अन्तरात्मा             |                       | **         | "          |
| १२ परमात्मा               |                       | **         | >>         |
| १३ अन्नमय भाग             | मय मनोमय              |            |            |
| विज्ञानमयमान              | न्द् <b>मयमा</b> त्मा | "          | ,,         |

प्राणायाम द्वारा भी भूत शुद्धि की जाती है। परन्तु वह भी भावनाप्रधान ही है। उसकी विधि इस प्रकार है:—

- १. पिंगला से पूरक करे और हूँ वीज के जप सहित यह भावना करे कि मूलाधार से जीवात्मा को सुषुन्ना पथ द्वारा ब्रह्मरंघ्र में ले जाकर उसका परम शिव से योग कर रहा हूं, फिर कुम्भक करके ईडा से रेचक कर दे।
- ईडा से पूरक करके यं बीज के जप सिहत यह मावना
   करे कि शरीर सुख गया है और पिंगला से रेचक कर दे।

- ३. पिंगला से पूरक करके रं बीज के जप सिहत यह भावना करे कि शरीर भस्म होगया है, कुम्भक करके ईडा से रेचक करे।
- ४. ईडा से पूरक करके वं बीज सिंहत यह भावना करे कि सहस्रार से अमृत स्राव हो रहा है, फिर कुम्भक करके पिंगला से रेचक कर दे, वं बीज के जप सिंहत यह प्राणायाम करना चाहिये।
- ५. पिंगला से पूरक करे और लंबीज के जप सहित यह भावना करे कि दिन्य देह उत्पन्न होगया है। लंबीज के सहित कुम्भक करके इंडा से रेचक कर दें।
- ६. इडा से पूरक करे और यह भावना करे कि शिव से एकीमूत जीव पुन: मूलाधार में उत्तर आया है। 'हंस: सोहं' के जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिये।

आधुनिक वेदान्त वादियों में प्रायः देखने में आता है कि वे योग और उपासना की अवहेलना करते हैं, और क्वल महावाक्यों का श्रवण, मनन और निदि-और उपासना की आवश्यका ध्यासन मात्र अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिये पर्याप्त समझते हैं। उनके मतानुसार थोग उपासना

में समय नष्ट करना बृथा है; क्योंकि वे ज्ञान के साधन नहीं होते। ज्ञान महावाक्यज ज्ञान ही है और उसकी उपलब्धि महावाक्यों के विचार द्वारा हो सकती है। परन्तु शास्त्रों के अवलोकन से उनकी यह धारणा अमात्मक सिद्ध होती है। यह बात तो सत्य है कि महावाक्यों के अवण, मनन और निद्ध्यासन द्वारा ही ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का उदय होगा; परन्तु अवण. मनन और निद्ध्यासन के

वे ही लोग अधिकारी हैं, जिनके कषाय परिपक्व हो चुके हैं। यह बात वे भूल जाते हैं कि कषाय परिपक्व होने के लिये योग और उपासना ही अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। ''अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा" ब्रह्मसूत्र के इस प्रथम सूत्र के भाष्य में 'अथ' शब्द पर भाष्यकार श्री मच्छंकर भगवत्याद लिखते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा के उपदेश के पहिले कुछ भी साधन तो आवश्यक होना चाहिये, जो 'अथ ' शब्द से निर्दिष्ट है वह क्या है ? वह है नित्यानित्य विवेक, इह और परलोक के भोगों से वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान की षट सम्पत्ति और मोक्ष की इच्छा। इस साधन चतुष्टय के पश्चात श्रवण. मनन, निद्ध्यासन का अधिकार प्राप्त होता है। 'अभ्यास वैराग्याभ्यां तिन्नरोध ' योग दर्शन के इस सूत्र में भी विवेक और वैराग्य दोनों का सर्व प्रथम स्थान है। इस सूत्र पर न्यास भाष्य पढने योग्य है वहां नित्यानित्य विवेक को ही अभ्यास बताया गया है। शम, अर्थात मनोनिरोध के लिये अभ्यास और वैराग्य दोनों प्रथम साधन है। भगवान ने भी गीता में ऐसा ही उपद्श किया है:-

'' अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते " (गीना ६.३५)

अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी आवश्यक है। 'ईश्वर प्रणिधानाद्वा' सूत्र में ईश्वर प्रणिधान को मनोनिरोध का दूसरा मुख्य साधन कहा है। इस लिये योग के साथ उपासना की भी आवश्यकता होती है। योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान का उपदेश तीन स्थानों पर किया गया है और उनका फल भी भिन्न बताया गया है। प्रथम ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र में अभ्यास वैराग्य के

थ ईश्वर प्रणिधान का फल, मनोनिरोध रूपी शम है। दूसरे गान पर "तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग" (२-१) तप और स्वाध्याय के साथ ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि के ध्ये भूमिका तैयार करता है, और अविद्या आदि क्लेशों को तनु रता है। तीसरी जगह "शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणि-ानानि नियमः " में ईश्वर प्रणिधान के पूर्व तप और स्वाध्याय के ाथ शौच और सन्तोष और बढा दिये गये हैं, जिनसे युक्त ईश्वर णिधान का फल समाधि की सिद्धि है। ''समाधि सिद्धिरीश्वर णिधानात् "। दम इंद्रिय नियह को कहते हैं। उपरित का अर्थ ाषयों से हट कर वृत्ति का अन्तर्भुखी होना है, जिसको प्रत्याहार हते हैं। ये अष्टांग योग का पांचवा अंग है। उपरित के साथ ख दु:ख के सम रहने का साधन तितिक्षा कहलाता है। गुरु और पस्रों में श्रद्धा सहित मन की स्वाभाविक एकाग्र अवस्था का उदय ोना समाधान कहलाता है। इनके पश्चात मोक्ष की इच्छा होती । तव ब्रह्म जिज्ञासा की क्षुधा लगने पर साधक महावाक्यों के वण का अधिकारी बनता है। "शान्तौ दान्त उपरस्तितिक्षः माहितो भूत्वाऽत्मन्येवात्मन पश्यति " (बृह ४, ४, २३) इस ति के आधार पर ब्रह्म-जिज्ञासा के लिये उपरोक्त षट्सम्पत्ति ी आवश्यकता बताई गई है। जिसका फल आत्म दर्शन है, और गत्म दरीन के पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह बात ोचे दी हुई श्रुति से स्पष्ट हो जाती हं:---

"आतमा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यसितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे द्रष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्व विदितम् " ( बृह ४ ५ ६ ) इस श्रुति में श्रवण, मनन और निद्ध्यासन के पूर्व दर्शन वाचक भी शब्द हैं, अर्थात श्रवण मनन और निद्ध्यासन के पूर्व आत्मदर्शन होना जरूरी है जो षट सम्पत्ति के साधन से हो सकेगा। आत्मदर्शन होने के पश्चात मार्ग सरल हो जाता है। यह दर्शन प्रज्ञान आत्मा का दर्शन है। जब गुरू उपदेश करता है—"अयं आत्मा ब्रह्म तत्वमित्त "। अर्थात प्रज्ञात्म दर्शन के पश्चात महावाक्यों के उपदेश से साधक जानता है कि यही आत्मा जिसका उसने दर्शन किया है ब्रह्म है। इस बान का युक्ति और न्याय के आधार पर निश्चय करता है, जिसको मनन कहते हैं। और फिर एकाम चित्त से उसी पर सदा अपना लक्ष रखता हुवा 'अहं ब्रह्मास्म 'का साधन करता है, यही निद्ध्यासन है। 'द्रष्टच्यः ' शब्द का लक्ष्य आत्मा है जो महावाक्यों के उपदेश के पूर्व द्रष्टा को अपने स्वरूप का लक्ष कराता है और पश्चात ब्रह्म का लक्ष करा कर ब्रह्मात्मैक ज्ञान का साधन बन जाता है।

हम इस बात को उपर समझा आये हैं कि योग का साधन भी ईश्वर प्रणिधान रूपी साधना के बिना समाधि की उपलब्धि के लिये पूर्ण नहीं है। उपासना और योग दोनों साथ साथ रहते हैं। एक दूसरे के बिना अपूर्णता का अनुभव करता है। श्रीमच्छंकर भगवतपाद ने तो सौंदर्य लहरी में कुण्डलिनी योग को प्रधानता देकर, उपासना और योग की एकता ही सिद्ध कर दी है, जो योग की एक तांत्रिक योग पद्धति है। उसका फल है शिव सायुज्य पदवी। देखें श्लोक २२।

शून्य एक निषेधात्मक शब्द है, और पूर्ण में सर्वातिमता का ज्ञानयोग अमेर भाव है। यदि बिन्दु को अभाव वाचक समझें भावसात तो अभाव पर अभाव कितना भी बढाया

जाय, वह सदा अभाव ही रहेगा । अभाव अथवा सर्वथा विरोषण युक्त अभाव में केवल विकल्प मात्र की प्रतिध्वनि दिखती है। अनन्त बिन्दुओं को एकत्रित करने पर भी क्या कभी कोई संख्याबन सकती है ? फिर किसी संक्या पर उस अभावात्मक बिन्दु को रख देने से उस संख्या का मूल्य क्यों बढना चाहिये ? एक पर एक बिन्दु रखने से उसका भूल्य दस गुणा हो जाता है, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ? इसलिये वह बिन्दु शून्य नहीं वरन पूर्ण हैं। एक पर एक बिन्दु रखने से उसमें दस की पूर्णता समझी जाती है, और दो बिन्दु लगाने से वह दुबारा दस की पूर्णता प्रदान करती है, अर्थात प्रत्येक बिन्दु की वृद्धि से पूर्णता की वृद्धि होती जाती है, परन्तु शून्य तो सदा शून्य ही है। इसिलिये यह कहना अधिक सत्य प्रतीत होता है कि, जिसे शून्य कहते हैं, उस बिन्दु का मूल्य, अभाव नहीं, वरन पूर्ण है। यदि पूर्ण पर पूर्ण जोड कर उसका मूल्य बढ जाय तो प्रथम पूर्ण की अपूर्णता सिद्ध होती है। क्यों कि अनेक पूर्ण नहीं हो सकते, पूर्ण एक ही होना सम्भव है, इसिलये अनक बिन्दुओं को एकत्रित करने से उनका संग्रह पूर्णता से अतिरिक्त किसी संख्या का निर्माण नहीं कर सकता और प्रत्येक संख्या अपूर्ण वाच्य ही है, क्योंकि पूर्ण की कोई संख्या अश्रवा गणणा नहीं की जा सकती, इसिलये बिन्दु शून्य नहीं वरन पूर्ण है। और संख्यायें सब अपूर्ण हैं। गणित विज्ञान का यह सिद्धांत अखिल विश्व पर लागू है। जहां तक नाम रुपों के मेदों की गिनती की जा सकती, वह पूर्ण नही कहला सकता और पूर्ण की पूर्णता को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, क्योंकि उस

बुद्धि का ज्ञान स्वयं अपूर्ण है। इसिछिये हम उसे शून्य कहते हैं। अभाव का अर्थ भी साधारण भाषामें किसी नामरूपके अभाव का ही चोतक है। जैसे हमारे पास घडा नहीं है, इसका अर्थ इतना मात्र है कि हमारे पास घंडे की आकृति घारण किये हुवे मृतिका का एक रूप नही है। जब विश्व के सब नाम रूपों के अभाव की कल्पना की जाती है, तो उसे हम शून्य कहते हैं। परन्तु वास्तव में क्या वह अभावात्मक शून्य है ? नहीं वरन आदि कारण की पूर्णता का भाव उसमें निहित है। जैसे सिनेमा के पर्दे की तसवीरें छप्त होने पर पूर्ण पर्दा दृष्टिगोचर होने लगता है। इसी तरह विश्व के नाम रूपों के अभाव में उसके एकमात्र आधार का, जो पूर्ण है, अनुभव होता है; दशेन उसको विकार रहित पूर्ण-ब्रह्म कहते हैं। उसकी पूर्णता के कारण ही, विश्व का पत्येक नाम रूपात्मक अंग, अपने स्थान पर सत्य और पूर्ण प्रतीत होता है। अभाव का ही दूसरा नाम असत्य भी है, जो बात अथवा घटना जैसी हो वैसी ही न कही या समझी जाय वह असत्य कहलाती है। प्रत्येक वस्तु का यथार्थ ज्ञान सत्य कहलाता है, परन्तु उसकी संख्या, गणना अथवा सीमा बद्ध होनेसे वह ज्ञान अल्प हो जाता है, और निरपेक्ष अनन्त-ज्ञान यद्यपि सत्य है, तो भी वुद्धि की समझ के बाहर का विषय होने से समझ में नहीं आता है। यह रूप है उस पूर्ण परमात्मा का, जिसको वेद 'सत्य ज्ञानं अनंतं ब्रह्म' कह कर व्याख्या करते हैं। अर्थात उस बृहत् अनंत सत्य ज्ञान को ईश्वर कहते हैं। वह ही पूर्ण बिन्दु है। इसिंह ये एक मत के दार्शनिक विद्वान उसे परिबन्द भी कहते हैं। परन्तु वह ऐसा गोलाकार बिन्दु है जिसका केन्द्र सर्वत्र है परन्तु सीमांत कहीं भी नहीं। उसका अनुभव साधारण-जन सुषुप्ति में

करते हैं और योगिजन समाधि में; परन्तु उसके सौंदर्य की द्युति सर्वत्र है और उसको सौंदर्य की लहरी में आनन्द की लहर का योगी उपासक अपने अन्तर में अनुभव करते हैं। क्यों कि सौंदर्य का भाव, अधिमौतिक प्रायः दृष्टिगोचर होता है। परन्तु उसकी अध्यात्म प्रतिक्रिया आनन्द में व्यक्त हुआ करती है। हम तीन स्तरों पर एक ही तत्व की अनुभूति इस प्रकार करते हैं। प्रथम स्तर पर वह परमतत्व अद्वेत अक्षर परम ब्रह्म कहलाता है। जगत में उसकी अधिभृता अभिव्यक्ति के सौंदर्य की मोहात्मिका शक्ति का विकास है और अध्यातम पर अगनन्द रहरी का। हम कह चुके हैं कि नामरुपात्म जगत, आदि सत् शक्ति की परिणति है और उसके सौंदर्य में उसी आधिदेवी की सौंदर्य लहरी झलक रही है। इस दृष्टि से प्रथम ४१ रलोंको का पूर्वीर्घ जो अध्यातम विद्या परक है-आनन्द लहरी नाम से संज्ञित किया गया है। आटवें क्लोक में चिदानन्द-लहरी और २१वें श्लोकोक्त परमानंद लहरी पद इस बात के स्पष्ट संकेत हैं; और अंतिम उत्तरार्ध विराट विश्व में आदि कारणमूता शक्ति जगज्जननी के मुल की सुन्दर शांकी दिखाता है। जैसा कि ४ ४वें स्लोकोक्त 'तव वदन सौंदर्यलहरी' पद से स्पष्ट है, आधि-भौतिक रूप, आधिदेव की ओर रुक्ष्य कराता है। और ३५वे क्लोक में पिण्ड और ब्रह्मांड की एक समानता दिखाने के अभिपाय से कहा गया है कि दोनों एक चिदान द के ही परिणाम मात्र है। क्यों कि यह देह आधिभौतिक तत्वों का ऐसा संघात है, जिसमें परम और अध्यात्म दोनों ही भावों की उपलब्धि होती है। जिनका प्रत्यक्षीकाण आध्यातम विद्यांका विषय है। परम तत्व का ज्ञेयत्व दो मार्जो मे प्राह्य होता है और उसकी अनुमृति अध्यातम स्तर पर

ही की जाती है। उक्त दोनों भावों को हम इन दो नामों के सम्बन्ध से स्पष्ट समझ सकते हैं। प्रथम 'सच्चिदकं ब्रह्म' और दूसरा 'सच्चिदनं ब्रह्म' प्रथम पद में सद्ब्रह्म के एक प्रज्ञानघन भाव की प्रकरिता का प्रत्याभास प्रस्फुटित होता है और दूसरे पद में चिदा-नंदघन भाव की प्रधानता का। इस प्रकार अध्यात्म विद्या के दो फांटे हो जाते है, प्रथम को ज्ञान मागे और दूसरे को भक्ति मागे कहते हैं; जिनका वर्णन भगवान ने गीता के १२वें अध्याय कें २-४ श्लोकों में भी किया है, और प्रथम ज्ञान मागे को क्लिप्टतर वताकर दूसरे मागे की प्रशंसा की है कि:—

"मय्यावेश्य मने। ये मां नित्युक्ता उपासते" (गीता १२-२) तेषामहं समुद्धती मृत्युसंसारसागरात । भवःमि निचरात्पार्थ मय्यावेशितचतसाम ॥ (गी. १२-७)

यहां मय्यावेश्य मनः अथवा मय्यावेशित चेतस् से आनन्द के आवेश का ही अभिप्राय है। क्यों कि ज्ञान का आवेश नहीं हो सकता। आवेश सदा आनन्द का ही हुवा करता है। ज्ञान मार्ग 'अहं ब्रह्मास्मि', 'अयंमात्मा ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म', 'तत्वमित ' महावाक्य के श्रवण, मनन, निद्ध्यासन का मार्ग है। और दूसरा योग का मार्ग है, उस योग का जिसमे प्रत्यगात्मा के आनन्दावेश से अहंवृत्ति का तादात्म्य किया जाता है। इन दोनों मार्गों को ज्ञान योग और भाव योग भी कहते हैं। प्रथम में शिव तत्त्व की और दूसरे में शिक्त तत्त्व की प्रधानता समझनी चाहिये। वैष्णव सम्प्रदायों में भी राधा तत्त्व, शक्ति तत्त्व, आनन्दावेश प्रदान है और सब

प्राणियों का केन्द्रीमृत आकर्षण पद कृष्ण तन्व ज्ञान प्रधान तत्व का वाचक है; परन्तु वैष्णव सम्प्रदायों की द्वेत भावना उपासक को परम तत्व का आभोग मात्र प्रदान कर सकती है। और उस आभोग से तादात्म्यभाव न कराकर अपूर्ण रह जाती है। तथापि उस आनन्दावेश की अन्तिम पहुंच तादात्म्यभाव प्राप्त होने पर ही मिळती है, जैसी चैतन्य महाप्रभु के भावावेश में प्रायः प्रादुर्भूत हुवा करती थी। ज्ञानयोग को भावयोग की अपेक्षा से अभाव योग भी कहा जाता है। कहा है:—

" योगोहि प्रभवाप्ययौ " ( कठ )

अर्थात योग दो प्रकार का है प्रभव योग और अप्यय योग। प्रभव योग का मार्ग आनन्दां का प्रभव पूर्वक मार्ग है, और अप्यय योग में मनोमय कार्य जगत का परम तत्व में लयकम किया जाता है।

शक्ति उपासनायें सब आनन्द भाव की ही योग पद्धितयां हैं। यद्यपि उनमें विहर कर्मकांड का अधिक समावेश होने के कारण उनके अभ्यन्तयोंग मार्ग से सर्व साधारण की जानकारी नहीं होती, और वे लोग वास्तविकता से दूर रह कर सकाम अनुष्ठान में ही आमरण लगे रहते हैं। श्रीविद्या की अधिष्ठातृ देवी महा त्रिपुर सुन्दरी का स्वरूप चितिशक्ति कहा जाता है, परन्तु चितिशक्ति को चिन्मयी मात्र मानने से उसकी उपासना ज्ञान परक ही नहीं समझनी चाहिये, वास्तव में वह भी आनन्दावेश युक्त भाव योग का ही मार्ग है, इसलिये श्री भगवत्याद ने चिदानन्द लहरी अरेर परमानन्द लहरी पदों का प्रयोग किया है।

सनातन धर्भ में सगुणापासना के दांच मुख्य सम्प्रदाय है, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर, जिनमें त्रगुण पचोपासना एक ही ब्रह्म की क्रमशः विष्णु, शिव, शक्ति, गणपित और सूर्य पांच रूपों में उपासना की जाती है। शंकराचार्य के पूर्व पांचों सम्प्रदायों के अनुयायी आपस में द्वेष बुद्धि रखते थे और आपस में लड़ा करते थे, परन्तु श्री मच्छंकराचार्य ने सब में एक ही ब्रह्म की उपासना सिद्ध कर के उनका पारस्परिक द्वेष दूर किया और सब को एक ब्रह्मवाद के सूत्र में बांधकर सनातन धर्म का एक संगठन बनाया, तब से सब ही उपासनाओं का रुक्ष ब्रह्म प्राप्ति माना जाने लगा है। विप्णु का अर्थ सर्वव्यापी है, इसलिये ब्रह्मांड का स्वामी, जो सगुण रूप से सब का पालन कर्ता है, बहिद्रष्टि से उपासना करने वालों का इष्ट है। शिव प्रायः निर्गुण ब्रह्म का वाचक समझा जाता है। शिव पद की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि द्वारा ही होती है, इसिलये शिव का चित्र सदा समाधिस्त अवस्था में ही दिखाया जाता है। शक्ति परब्रह्म की शक्ति है, जो सारे विश्व में व्यक्त होकर अनेक रूप धारण कर रही है। गणपति शिवशक्ति के योग से समाधि में उदय होने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान भण्डार है, जिसमें ऋद्धि सिद्धि प्रकट होती हैं। उसका हाथी का सिर यह प्रकट करता है कि साधक का पशुत्व अभी नष्ट नहीं हुवा है, क्यों कि ब्रह्मज्ञान की बाधक सिद्धियां विघ्न बनकर उसे गिरा सकती हैं, परन्तु ज्ञान तो स्वयं ब्रह्म ही है, 'सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्म' इसिंखें गणेश रूप से ज्ञान रूपी ब्रह्म की उपासना करने वालों को विघ्नों का भय नहीं रहता । सूर्य सारे विश्व का प्राण माना जाता है. सहस्र रिंगः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्दयत्येष सूर्यः ( प्रश्न १-८

इसिलेंचे प्राणोपासना करने वालों के लिये सूर्य भी ब्रह्म । प्रत्यक्ष सगुण रूप है ।

हम कह आये हैं कि उपासना का योगसे बडा सम्बन्ध यदि कहा जाय कि उपासना योग का ही इं उप सना का योग है तो अनुचित नहीं, उक्त पांचो उपासनायें य से सम्बन्धः-से किस प्रकार गुंथी हुई हैं यह भी हम नं संक्षेप में वताने का यत्न करते हैं। योग साधन का कुण्डलिनी श . के जागरण से श्रीगणेश होता है। मेरूदण्ड में जो नाडी सारेश के नाडीजाल का मस्तिष्क से सम्बन्ध करती है, वह ही सुपुम ब्रह्मनाडी विरजा या सूर्य द्वार कहलाती है, जिसके द्वारा भूमध्य आज्ञाचक अथवा मूर्घा में प्राण हे जाये जा सकते है। जो यो प्रयाण समय इस प्रकार प्राण भूमध्य अथवा मूर्घा में ले जाकर प्र त्याग करते हैं, वे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं (देखें गीता अध्याय श्लोक १०, ११, १२, १३, । उक्त नाडी में ६ चक्र हैं। गुदा पीछे मूलाघार, उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान, नाभि के पीछे मणि हृदय में अनाहत, कण्ठ में विशुद्ध और भ्रूमध्य में आज्ञा, ये छ चक्र कमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु, आकाश और मनस्तत्व स्थान हैं। पृथ्वी का पीत, जल का श्वेत, अग्नि का रक्त, वायुं धूमाकार, आकाश का नील और मन का चन्द्र सदश वर्ण हे है। विष्णु की सर्व व्यापकता इन छः स्तरों में दिखाने के रि नीचे पीताम्बर, स्वाधिष्ठान के निकट चांदी की मेखला, नामि

माला में गुंथा हुवा रक्त पुष्प, वक्षःस्थल को धूम्राकार वर्णवाला, कण्ठ को नीले रंग का और मस्तक को चन्द्रवत चमकनेवाला दिखाया जाता है। इस लिये ब्रह्माण्ड और पिण्ड में व्यापकता दिखाने के लिये भगवान का चित्र इस प्रकार का खेंचा जाता है। शंख शब्दब्रह्म का द्योतक है। सुदर्शन चक्र काल के नियन्ता सहस्ररिम आदित्य का; गदा भगवान के ईशन् शासन का चिह्न है, और कमल सीभाग्यदान का गरुड इस बात को प्रकट करता है कि भगवान के नामस्मरण से पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक गित हो सकती है—अथवा षद चक्र वेध द्वारा सब तत्वों का वेध करके सहस्रार में पहुंचा जा सकता है। प्राण ही महाखग है, जो सुषुम्ना में प्रणव भगवान को लेकर सहस्रार में उडता है कहा है:—

प्राणान् सर्वान् परमात्मिन प्रणामयतीति एतस्मात् प्रणवः। ( अथर्व शिखोपनिषत् )

शिव का रूप परब्रह्म है जो सब तत्वों का प्रकृति सहित शिव शिक लय स्थान है! इसीलिये उनको सदा समाधिस्थ उपासना दिखाया जाता है, और उनका स्थान सहस्रार है। शिक ज्ञानाभि का रूप है जो सब शुभाशुभ कमों को भस्म करके सब तत्वों को अपने अपने कारण में लीन करती हुई सर्व कारणभूत परब्रह्म में लीन करा देती है। शिक्त ब्रह्म के आदि संकल्प की स्फुरणा का प्रथम स्पन्द है। वही चिति शिक्त है, वही प्राण शिक्त है, वही इच्छा क्रिया और ज्ञान शिक्त है और विश्व को धारण करने वाली अनन्त शेष शिक्त और पिण्ड में मूलाधार में

सोने वाली कुण्डलिनी शक्ति है। जागने पर पशुराज सिंह पर बैठकर अर्थात रजोगुण को दबाकर मनुप्य की सब पाशविक वृत्तियों का संहार करती हुई शिव सायुज्य पदवी देती है। इसीलिये देवी पर पशु बली चढ़ाने की प्रथा पड़ गई है। मनुष्य अपने अभ्यन्तर पाशविक भावों की बलि न देकर बाह्य बलि देते हैं, और हिंसा करके जगत् जननी को सन्तुष्ट करना चाहते हैं।

या देवी सर्व भूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै ३ नमोनमः । चितिरूपेण या कृतस्नमेतद्वयाप्यस्थिता जगत् ,, ,,

दुर्गी सप्तराति के ऊपर दिये हुने श्लोकों का भाव अथर्वनेद के निम्न मंत्र में भी मिलता है, जिसका यह अथे है कि सब प्राणियों की चेतना भगवती का स्वरूप है। इसल्पिये हिंसा करना भगवती के स्वरूप की हिंसा करना है। अथर्वनेद का मंत्र यह है—

> 'ते देवा उपाशिक्षन् सा अजानात् वधू सती। ईशा वशस्य या जाया सा वर्णमाभग्त ॥

अर्थ: — उन देवताओं ने जानना चाहा (कि इस शरीर में किसका वर्ण अर्थात प्रकाश है) तब वह सती वधू (उनकी इच्छा को) जान गई और उसने बताया कि ईश्वर की जो ईश्वरी जाया (पित्त ) है, वह इस वर्ण का आभरण करती है।

परम ब्रह्म की आदि संकल्प शक्ति जो पत्येक सर्ग में सृष्टि और फ्लित का कारण होती है और प्रख्य के समय संहार रूपिणी

बनकर समस्त त्रिलोक को भस्म करके शंकर की अंगविभूति बनाती है. वह ही महामाया ज्ञानियों को भी मोह में डाल रही है इतर जनों की तो गणना ही क्या है।

झानिनामिप चेतांसि देवी मगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया अयच्छति॥ (दु स.)

वह अपन भक्तों को कल्प तर के सदश मनीवांछित भोग भो देती है, और मुमुक्षुओं को शिव का साक्षात् कराकर शिव सायुज्य पदवी प्रदान करती है। केनोपनिषत् में ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार समझाया गया है: - श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, जो वाकशक्ति की भी वाकु, और प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु है, उसे जानकर बुद्धिमान मनुप्य जीवन मुक्त होकर इहलोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। जो वाणी से नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण वाणी वोख्ती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी तू (वाणी द्वारा) उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जिसको (मनुष्य) आंख से नहीं देख सकता, आंख जिसके कारण देखती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी तू उपासना (दृष्टि द्वारा ) करता है, वह ब्रह्म नहीं है । जिसको (मनुप्य) श्रोत्र से नहीं सुन सकता श्रोत्र जिसके कारण सुनते हैं, उसीको तू ब्रह्म जान, जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नही है जिसको प्राण से जीवित नही रखा जाता । प्राण जिसके कारण मनुप्य को जीवित रखते हैं। उसीको ब्रह्म जान। जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नही है।

इसल्ये जिस ब्रह्म को इन्द्रियां, मन, प्राण भी नहीं जान सकते उसको कैमे जाना जाय, यह बताने के लिये उपनिषत् में एक आख्यायिका द्वारा समझाया गया है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई तो देवताओं को अभिमान हुवा कि हमने असुरों को हराया है। उनका अभिमान तोडने के लिये वहा ने एक यक्ष के रूप में द्रीन दिये। देवताओं ने अग्नि से कहा कि तू जान कि यह यक्ष कौन है। अग्नि से यक्ष ने पूछा कि तू कौन है और क्या कर सकता है, अग्नि ने उत्तर दिया कि मैं जातनेदा अग्नि हूँ, सारे संसार को जला सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तृण उसके सामने रखकर कहा कि इसको जलां, परन्तु वह नहीं जला सका । फिर देवताओं ने वायु को भेजा वह भी इसी प्रकार तृण को नहीं उठा सका। जब देवताओं न देखा कि यह दोनों यक्ष को नहीं जान सके तब उन्होंने इन्द्र से जानने को कहा। परन्तु जब इन्द्र गया तो यक्ष अन्तर्धान हो गया और उसके स्थान पर एक वड़ी सुन्दर स्त्री प्रकट हुई जो स्वयं हेमवती उमा थी। इन्द्र के पूछने पर उमा भगवती ने बताया कि वह यक्ष ब्रह्म था अर्थात इन्द्र भी ब्रह्म को नहीं जान सका, उमा के बताने पर उसने ब्रह्म को जाना, अतएव ब्रह्म को जनने का एक मात्र उपाय भगवती उमा ही है। शंकर मगवत्पाद न सौंदर्य लहरी लिखकर मुमुक्षुजनों पर परम अनुप्रह किया है, जिसमें स्तवन के मिष, श्री विद्या की महिमा, उपासना की विधि, मंत्र, श्री चक्र और षट् चकों से इसका सम्बन्ध, षट्चकों का वेध एवं तत्सम्बन्धी दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डारुते हुवे अद्वैत ब्रह्मात्मैक्य अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है।

( ? )

शिवः शक्तवा युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिश्चादिभिर्राप प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति॥

अर्थ:—यदि शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि करने को शक्तिमान होता है और यदि ऐसा न होता तो वह ईश्वर भी स्पन्दित होने को योग्य नहीं था इसिलिये तुझे हिर और ब्रह्मा की भी आराध्य देवता को किसी भी पुण्यहीन मनुष्य में प्रणाम करने अथवा स्तुति करने की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है?

#### संक्षिप्त टिप्पणी:-

(१) शक्ति इच्छा ज्ञान किया भेद से त्रिधा होता है, उस के बिना शक्ति रहित शिव कुछ नहीं कर सकता। शिव हं वाच्य है और शक्ति सः वाच्य, इसिलिये इस स्लोक से हंसः मत्र सिद्ध होता है जिसको उलटा करने से सोऽहं बनता है। सोहं में से स और ह दोनों अक्षरों को हटा दिया जाय तो ॐ शष रह जाता है। ॐ निर्गुण अक्षर ब्रह्म वाचक है, हंस जीव वाचक और सोहं ब्रह्मात्मैक्य पद है। ह, स दोनो हादि विद्या के प्रथम दो अक्षर हैं, इसिलिये सौंन्दर्य लहरी में प्रतिपाद्य आनन्द लहरी पद से श्री विद्या का संकेत करते हैं और यह स्लोक इस ग्रंथ का प्रथम मंगलाचरणार्थ लिखा गया है। ह और स दोनों के योग से हसी बीज मंत्र भी बनता है, जिसको प्रेत बीज कहते हैं। इस बीज में शिव शिक्त

ोनों को प्रलय कालीन महासुप्ति अवस्था में दिखाया गया है। त=(प्र+इत) का अर्थ है प्रकर्ष रूप से गया हुआ। प्रत्येक श्वास प्राणिमात्र का इंसः अथवा सोहं जप होता रहता है,

> 'हकारेण वहिर्याति सकारेण विशेत्युनः। हंसहंसेत्यमुंमंत्रं जीवोजपति सर्वदा॥"

इसको अजपाजप अथवा अजपा गायत्री कहते हैं ! जप द्यपि स्वतः होता है, परन्तु उस पर हेतु सहित ध्यान रखने से ही पप का फल हो सकता है । उच्छश्वास के समय सः और निःश्वास के मय हं बीज का शब्द स्वतः होता रहता है । यदि इस के जो हे का वेयोग हो जाय तो श्वास की गति रकने से यातो मृत्यु हो जावेगी नथवा समाधि हो जायगी। प्रभव के लिये शिव का शाकि सहित रहना गावश्यक है । ब्रह्मा विष्णु और हर तीनों क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण मौर तमोगुण की शाक्तियों से शृष्टि स्थिति संहार करते हैं, इसल्ये गादि शाक्ति की अराधना के सिवाय उनमें कुछ भी करने का सामध्य हों। आदि शाक्ति जब इन त्रिदेव की भी आराध्या हैं, तो हम केसे अकृत पुण्य उसकी शरण में भी जाने के योग्य कैसे हो सकते हैं, हार्थना अथवा स्तृति करना तो दूर की बात है। इसल्यि मुमुक्षुओं हो भगवती की शरण में रहकर आराधना करना आवश्यक है।

सृष्टि की रचना ब्रह्मा (विरंची) करते हैं और शिव (हर)
सहार करते हैं परन्तु यहां पर सृष्टि का प्रभव
शिवजी से होता है एसा कहने से शिव या हर
गुट्द परम शिव अर्थात ब्रह्म वाचक समझना चाहिये।

र्. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, २ जनमाद्यस्ययतः

ब्रह्म सूत्र के उपरोक्त प्रथम सूत्र में यह कह कर कि अब यहां से ब्रह्म की जिज्ञासा आरम्भ होती है। दूसरे सूत्र में ब्रह्म को इस जगत के जन्मादि अर्थात सृष्टि, स्थिति संहार का कारण बताया गया है। कारण दो प्रकार का होता है। प्रथम निमित्त और दूसरा उपादान । जैसे घडे को कुम्हार बनाता है वह घडे का निमित्त कारण है, और उसके बनाने में जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वे भी निमित्त कारण ही हैं, परन्तु मिट्टी जिससे घडा बनता है बह उसका उपादान कारण है। सामान्य दृष्टि से इस जगत के उपा-दान कारण जड प्रकृति के भौतिक तत्व (Physical Elements) हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी कोई जड शक्ति : Cosmic energy) जगत का उपादान कारण है, परन्तु केवल जड तत्व बिना चेतन सत्ता का आश्रय लिये कार्य नहीं कर सकता। इसलिये ईश्वर जगत का निमित्त कारण होना चाहिये जो चेतन हैं। परन्तु दार्शनिक दृष्टि से शंकर भगवतपाद के अद्वैत मतानुसार ब्रह्म ही उसका अभिन्न निमित्तोपादात कारण है। अर्थात वही निमित्त कारण है, और उपादान कारण भी वही है। कुम्हार भी वही है और स्वयं मिट्टी भी।

श्रुगेवदीय नासदासीय स्मृक्त में कहा है—'उस समय न असत् था न सत् था, उसके सिवाय निश्चय पूर्वक अन्य श्रुगेवद में ब्रह्म का स्वरूप भौर का स्वरूप भौर छिपा हुआ वह सब छिंग रहित था—परन्तु जल न था। तम रूपी तुच्छ माया से जो था वह

<sup>\*</sup> देखें परिचिष्ट (१)

इक गया। उसके महिमा रूप तप से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने रृष्टि के रूप में वर्तमान होने की इच्छा की। उसके मन से पहिले रिक्ति उत्पन्न हुई। वुद्धिमान ऋषियों ने हृदय की जिज्ञासा से जाना के उस असत् में सत् का बन्धु था। मनकी राक्ति को यहां असत् और उस एक पुरुष को सत् कहा गया है। अर्थात ऋषियों ने जब पृष्टि के कम को जानने की इच्छा की तो ऐसा समझा कि पिहले अत् और असत् का जोडा उत्पन्न हुआ। सृष्टि के पूर्व न सत् था न असत् था। जो था वह बहा था। गीता में भी बहा का स्वरूप ऐसा ही बताया गया है।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ (गीता १३-१२)

अर्थात: — अनादि परब्रह्म न सत् कहलाता है न असत्। सत् और असत् दोनों परस्पर विरोधी सापेक्षिक शब्द हैं। परब्रह्म निरपेक्ष अक्षर अव्यय सत् असत् से परे हैं। सृष्टि के पूर्व उसके अतिरिक्त कुछ भी न था। वह अकला था। कोई जड प्रकृति या भौतिक तत्व न थे। अर्थात् अव्यक्त अथवा प्रधान वाच्य जगत का कारण जैसा कि कुछ लोग मानते हैं — न था। सब से पहिले तम (अन्धकार) सा छा गया, यद्यपि उस समय न दिन का प्रकाश था न रात्रि का अन्धकार। अर्थात वह था महामाया का प्रादुर्भाव। उस माया विशिष्ट ब्रह्म ने अपनी महिमा से ही तप किया। उसका तप ज्ञानमय था।

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः (मु. १-९)
अर्थः—जो सर्वज्ञ सर्ववित् है, उसका तप ज्ञान मय है।

फिर उसका ज्ञान तमोगुण की शक्ति से आच्छादित होकर. जगत की सृष्टि की कामना करने लगा! इसी स्वरूप को हिरण्यगर्भ कहते हैं। आदि इच्छा शक्ति महात्रिपुर सुन्दरी कहलाती है। इच्छा का संकल्पात्मक कार्य ही मन हैं। कहा है—"संकल्पात्मनं मनः" उस मन के तेजोमय संकल्प से असत् का जन्म होता है। संकल्प के साथ अहं (मैं) का स्फुरण सत् है और संकल्प का कार्य नामरुपात्मिका सृष्टि असत् है। इनको सद्विद्या और असद्विद्या भी कहते हैं। इच्छा के पश्चात ज्ञान तदनंतर किया शक्ति सारे विश्व की रचना करती है। सद्विद्या को ज्ञान और असद्विद्या को किया कहा जा सकता है, जो सत्वगुण और रजोगुण की प्रारंभिक शक्तियां हैं।

उपनिषदों के भी कुछ प्रमाण हम यहां देना असंगत नहीं समझते।

> "सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमवाद्वितीयम्" (छा. ६,२,१)

'हे सौम्य, सत् ही यह पहिले था—अकेला अद्वितीय। ''तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति। (छा. ६, २, ३)

उसने इच्छा की कि सृष्टि बनाने के लिये मैं बहुधा, अर्थात् एक से अनेक हो जाउं।

स ईक्षत कोकान्नुमृजा इति, स इमान् कोकानसृजत (ऐत. १, १, १)

उसने इच्छा की कि लोकों की सृष्टि करूं, उसने लोकों की सृष्टि की।

"स ईक्षां चके स प्राणमसृजत"। (प्रश्न ६. ३)

उसने इच्छा की, उसने प्राण की सृष्टि की।

निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निरंजन, अव्यय, अक्षर, परब्रह्म

शैव शाक र्शन के अनुसार सृष्टिकम श्रीर स्पंडवाद स्पंद रहित है उसीको परशिव महानारायण अथवा महाविष्णु भी कहते हैं, उसको शुद्ध निर्मल वायु मंडल से उपमित किया जाय, तो जैसे निर्मल वायु मण्डल कभीकभी धुंध अथवा कोहरे से आच्छादित होकर मलीन दिखने लगता है,

तद्वत् निर्गुण ब्रह्म में भी सृष्टि के आदि में माया की तमोमयी मलीनता का प्रादुर्भाव होता है। माया को शक्ति अथवा प्रकृति भी कहते हैं। उसका वर्णन शंकर भगवत्पाद ब्रह्मसूत्र (१-४-३) के भाष्य में इन शब्दों में करते हैं—

"अविद्यातिमका ही बीज शक्ति है, जो अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट की जाती है, यह मायामयी महासुप्ति परमेश्वर के आश्रित रहती है, जिसमें स्वरूप के ज्ञान से रहित संसारी जीव सोते रहते हैं।"

कहीं कहीं इसी को प्रकृति शब्द से भी सूचित किया जाता है, जैसे "मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् (श्वे. ४-१०)" परब्रह्म का माया की तुच्छ तमोमयी मलीनता से आच्छादित हो जाना ही उसका प्रथम स्पंद है, इस प्रथम स्तर पर माया के पादुर्भाव के साथ मायाशवल ब्रह्म में शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों की न्यक्तता दिखने लगती है।

अहं प्रत्यय (मैं के ज्ञान) को शिव तत्व कहते हैं, परन्तु शिव तत्व में अहं प्रत्यय अनन्यमुख अहंविमर्ष असे होता है उस अहं अर्थात में की स्फुरणा में अपने से अन्य भिन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इस समय शक्ति की सत्ता अव्यक्त स्वरूपा है और शिव तत्व पर उसका आवरण मात्र छा सा गया है। यद्यपि अहं अर्थात में के उद्य के साथ युग पद इदं माव अर्थात यह का भाव भी उदय हो जाता है। में और यह दोनों भाव युगपद ही उदय ओर अस्त हुवा करते हैं, दोनों का जोडा है, इदं भाव ही शक्ति तत्व है। मानों शुद्ध ब्रह्मस्वरूप आकाश में स्पन्द होने से कुछ आवरण सा छा गया है और उस आवरण में ब्रह्म का तेजोमह प्रकाश भी चमक रहा है। कहीं कहीं उस अव्यक्त माया को आकाश शब्द से भी निर्दिष्ट किया गया है—

जैसे:--

" एतिस्मिन्नु खल्वरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च (वृ. ३,८,११) अर्थ-इस (ब्रह्म) में निश्चय हे गागि! आकाश ओत श्रोत है।

<sup>\*</sup>नोटः — विमर्षोनाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशेन विश्व संहारेण वा अकृतिमोऽहमिति स्फरणम् ॥ विमर्ष का अर्थः — विश्वाकार होने और विश्व को प्रकाशित एवं विश्व का संहार करने वाला जो आदि कारण अकृतिम अहंभाव है उसके स्फरण को विमर्ष कहते हैं।

ब्रह्म देश काल से अतीत है, उसमें आकाश के ओत प्रोत होने की मावना मात्र का होना माया के अस्तित्व का व्यंजक है। आकाश में स्पंद होना संभव है. देश और काल से अतीत ब्रह्म में स्पन्द होना संभव नहीं, क्योंकि स्पंद के प्रसार के लिये देश और उसके कम को समय चाहिये और देश और काल दोनों माया के अंग हैं। आकाश में स्पन्द, स्पन्द में शक्ति और शक्ति में ब्रह्म के तेज की द्युति, सब का समन्वय होकर, शिवः शक्त्या युक्तो मवित शक्तः प्रभवित्रम् अर्थात शक्ति से युक्त शिव प्रभव करने को शक्त होता है। इसी भाव को मंत्र शास्त्र ने मायावीज द्वारा व्यक्त किया है, हकार आकाश का द्योतक है, रकार स्पन्द का, ईकार शक्ति का और अनुस्वार ब्रह्म के प्रतिविधित तेज का। ब्रह्म में माया का धुंघ अथवा अधकार यद्यपि तमोमय अवस्य है, परन्तु वह हिरण्यमय कान्तियुक्त होता है, इसीलिये उसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। वेद कहता है कि—

# ' हिरण्मयेन पान्नेण सत्यास्यापिहितंमुखम् '

अर्थात सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुवा है। हिरण्यमय आवरण में एक कान्ति, प्रमा अथवा श्री होती है मानों आकाश में कांति की छाया बस गई हैं अर्थात हकार शकार में परिणित हो गया है। शकार और हकार दोनों आकाश तत्व के अक्षर हैं। हकार के स्थान पर शकार रखकर माया बीज ही रूक्ष्मी बीज बन जाता है। रकार अभि का बीज भी है, अभि स्वयं शक्ति -स्वरूप है, और उसका वर्ण हिरण्मय श्री(कांति) युक्त है. परन्तु उसमें जो श्री है वह उसकी अपनी नहीं है, वह श्री ब्रह्म की ही प्रभा है, जेसा कि कहा है—

'तस्य भासा सर्विभिदं विभाति '

इसी अभिशाय से शंकर भगवत्पाद कहते हैं-

' न चेदेवं देवों न खकु कुशकः स्पन्दितुमि '

अर्थात यदि वह ब्रह्मदेव शक्ति से युक्त नहीं होता तो वह स्पन्दित होने में भी कुशल नहीं हो सकता था। ऋग्वेदीय उपरोक्त नासदासीय मंत्र में कहा है कि फिर उसकी महिमा के तप से एक (पुरुष) उत्पन्न होता है। हम कह आये हैं कि ब्रह्म का तप उसके ज्ञान का उन्मेश है अर्थात ज्ञान के उद्भव अथवा व्यक्त होने को ही तप कहा गया है, मानो शिवजी के नेत्र अधीन्मिलित से खुल जाते हैं। इस स्तर पर अहम् और इदम् दोनों का युगषद ज्ञान उदय होता है। यह ज्ञानमय तप दूसरा स्पन्द है, जिसको सदाख्य अथवा सदाशिव तःव भी कहते हैं। इस अहम्-इद्म् विभषे वाले दूसरे स्पन्द को एक बीज के सहश समझना चाहिये, जिसमें दो दल होते हैं परन्तु ऊपर से एक ही प्रतीत होता है। इस ही स्वरूप को अर्घ नारीश्वर अथवा अर्घ नारी नटेश्वर कहते हैं । देखें स्रोक २, ३। इस स्तर पर साधक योगी का तप भी ज्ञानमय ही होता है, अर्थात उसकी उन्नति साधन साध्य नहीं रहती वरन् पांचवी, छ:टी, सातवी भूमिकाओं वाली ज्ञान साध्य होती है, ये जीवन मुक्ति की मूमिकायें कहलाती हैं। यह सदाख्य तत्व सृष्टि करने की कामना करता है। कामना से मन और मन में संकल्प शक्ति का उदय होता है, जिसको 'मनसोरेतस्' कहा गया है। देखें परिशिष्ट नं. १। सकल्पात्मिका शक्ति का स्थान मन है। रेतस् का अर्थ शक्ति ही समझना चाहिये। इछा शंक्ति मन के स्तर पर उतर कर संकल्पात्मिका शक्ति में परिणत हो जाती है, अर्थात् संकल्पों की शक्ति कामना अथवा वासना का स्थूल परिणाम है, और संकल्पों का ही नाम मन है। कहा है:—

### ' संकल्पविकल्पात्मनं मनः '

इस स्तर पर मानो बीज अंकुरित होकर दोनों दल पृथक हो जाते हैं. अहम् अपने को इदम् शक्ति का ईश्चर समझने लगता है। यह तीसरा स्पन्द है, फिर शक्ति का परिणाम निम्न स्तरों पर होने लगता है, वह चौथा स्पन्द है। तीसरे स्पन्द में मानों शिवजी नेत्र खोल देते हैं, और उनको शक्ति के स्फुरण का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अर्थात शक्ति और शक्तिमान दोनों की पृथक सत्ता का ज्ञान उदय हो जाता है। शिवरुपी अहम् को महेश्चर तत्व और 'इदम्' को शुद्ध विद्या कहते हैं। शुद्ध विद्या की फिर सत् और असत् दो स्तरों पर अभिव्यक्ति दिखन लगती है। सत् को सद्विद्या और असत् को असद्विद्या भी कहा जा सकता है। शुद्ध विद्या में सामान्य भाव है और सद्विद्या में विशेष भाव निहित है। असद्विद्या सामान्य भाव है और सद्विद्या में विशेष भाव निहित है। असद्विद्या

<sup>#</sup> संकल्प = मैं यह यह करूंगा (इदंमिदं कुर्याम), 'एसा मन का न्यापार संकल्प कहलाता है संकल्प में इदम् का ज्ञान विशेष ६प से रहता है।

ç,

को माया अथवा अविद्या भी कहा जाता है। काम मन और संकल्पात्मक रेतस में काम महेश्वर का रूप है, और मन की शक्ति (रेतस) शुद्ध विद्या और सिद्ध्या है और उसका परिणाम असिद्ध्या है। शक्ति का परिणाम वर्णात्मक अर्थात्मक दो स्तरों पर होता है और वर्णात्मका शक्ति को सरस्वती कहते हैं जिसका उदय कामना के उदय के साथ-साथ ही होता है और अर्थात्मका शक्ति परिणान होकर समस्त विसर्ग का रूप धारण कर लेती है। वर्णात्मका शक्ति को स्वरात्मिका भी कहते हैं कहा है—

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वंहि वषटकारः स्वरात्मिका

(दु. श. ७३)

सुधा त्वमक्षेरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्घ मात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः

( दु. श. ७४ )

अर्थ — हे देवि, तू स्वाहा, तू स्वधा और तू ही व षटकार स्वरात्मिका है, अर्थात सब स्वर तेरे ही रूप हैं, तू स्वधा है। हे नित्ये! और अक्षरो! अकार, ईकार अथवा उकार और मकार की तीनों मात्राओं के रूप में तू स्थित है और अनुस्वार स्वरुपी अर्धमात्रा में भी नित्य स्थित है जिसका विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं किया जा सकता अन्उ=ओ और आन्ए=ऐ से ओम और ऐं दोनों रूप लिये जा सकते हैं अथवा इकारस्य भावे ऐ भी लिया जा सकता है. ऐं सरस्वती बीज है. ई शक्ति वाचक है और ऐ स्वरात्मक भाव वाचक है और अनुस्वार शिव वाचक

है। अर्थ स्वरूपा देवी आदि काम से उदय होकर संकल्प रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति और प्रलय की कल्पना करती है और ब्रह्मा के दिन में स्थिति करके करुप का निर्माण करती है। संकल्प, कल्पना और कल्प तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति क्लप् (सामर्थ्ये) धातु से होती है अर्थात भगवती के सामर्थ्य का विकास अथवा प्रदर्शन स्वरूपं आद्योपान्त सारा कल्प है इसलिये उसका रूप क्लप् धातु से क्लीं बनता है। ब्रह्मा का दिन जिसको कल्प कहते हैं और जिसकी अवधि १००० चतुर्युगी का समय १२००० दिन्य वर्ष अथवा १२०००×३६०=४३२००० मानुषी वर्ष हैं. भगवती के क्लीं बीज के सामर्थ्य से किएपत हैं, जो महेश्वर की काम अथवा संकल्प शक्ति का स्वरूप हैं। इसी अभिपाय से भगवती को कामेश्वरी भी कहते हैं। और सौंदर्य लहरी में सर्वत्र भगवती के स्वरूप को कामदेव से भी उपयित किया गया है। यहां यह भी स्मरण रहे कि कामदेव की उपास्य विद्या मूल कादि विद्या ही है और क्लीं को काम बीज भी कहते हैं।

उपरोक्त शिव, शक्ति, सदाशिव, महेश्वर और शुद्ध विद्या को शुद्ध तत्व कहते हैं। प्रथम दो शांतातीता और अन्तिम तीन शान्तिकला के तत्व माने जाते हैं।

फिर तीसरा माया कला का स्तर शुद्धाशुद्ध विद्या का स्तर माना जाता है जिसे गीता में भगवान ने परा प्रकृति कहा है। माया का प्रस्तार देश (कला) और काल में होता है और जो नियति अर्थात प्राकृतिक नियमों के सूत्र में बंधा हुवा है जिनके अविद्या स्वरूप ज्ञान का जानकार होकर शिव स्वयं राग के पाश में बंध जाता है और जीव कहलाने लग जाता है, इसिलये माया के सात तत्व गुद्धा-गुद्ध तत्व कहलाते हैं उनके नाम यह हैं—माया, काल, कला, नियति, अविद्या, राग और पुरुष । इस स्तर को विद्या कला कहते हैं । कला पांच हैं—शान्त्यातीता, शांति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति । काल से राग तक पांच तत्व पांच कंचुक कहलाते हैं जो माया के पांच आवरण या पांच केंचुलियां है, और जो शिवकी चितिशक्तिको काल से, किया शक्ति को कला से, ज्ञान शक्ति को विद्या से, इच्छाशक्ति को राग से और आनंद को नियति से आवृत करके उसे जीव बना देते हैं । अगुद्ध तत्व २४ हैं जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं:—

(१) अव्यक्त प्रकृति (२) महत् (३) अहंकार (४) मन (५-९) पांच ज्ञानेन्द्रियां (१०-१४) पांच कर्मेन्द्रियां (१५-१९) पांच तन्मात्राएं (२०-२४) पांच महामूत । प्रथम २३ तत्व प्रतिष्ठा कला के अन्तर्गत हैं और अन्तिम पृथिवी तत्व निवृत्ति कला कहलाता है। सब तत्वों का योग ३६ है और कलाएं पांच हैं।

हीं का उदय आकाश से होता है, इसकी पीठ विशुद्ध चक्र में है और उसका आयतन सहसार तक है। श्री का विज मंत्र द्वारा उदय स्थान भी आकाश है, इसिलये उसकी पीठ विशुद्ध है और आयतन आज्ञाचक तक है। एँ का उदय अभि से है, इसिलये उसकी पीठ मणिपूर है और आयतन वाक शक्ति का स्थान विशुद्ध चक्र है और विकास स्थान जिव्हाग्र भाग है। इन तीनों में अभि ही प्रमुख है। क्हीं में लकार

से पृथिवी तत्व की प्रधानता लिये हुए वायु तत्व है। कं से ज़ल भी लिया जाता है। इसकी पीठ मूलाधार है और आयतन काम, संकल्प और कामना तीनों में होने के कारण स्वाधिष्ठान और अनाहत् एवं आज्ञा चक्र तक है। वाकुशक्ति का संबंध संकल्पों से है, इसलिये पें का साथ क्लीं से है और शक्ति का प्रकाश कांति में होता है, इसिलये हीं का साथ श्रीं से है। एं क्लीं बाला मंत्र के अंग हैं, जो सब कामनाओं का देने वाला है, उसका दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हीं श्रीं कों प्रथम रख कर अथवा उसे गर्भ में लेकर-इसलिये हीं श्री ऐं क्हीं और एं न्हीं श्री क्हीं दो रूप बन जाते हैं। यहां यह स्मरण रहे कि प्रत्येक मंत्र का आदि अक्षर अथवा बीजमंत्र सारे मंत्र का प्रमुख होकर उस मंत्र का संचालन करता है। मंत्र विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है जो पुस्तकों के आधार पर नहीं जाना जा सकता । जो लोग केवल पुस्तकों को पढकर किसी मंत्र का अनुप्ठान करते हैं, वे उस खिलाडी के सदश हानि उठा सकते हैं जो तलवार चलाना न जानने के कारण अपना ही अंग काट लेता है। सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुकों को प्रत्येक मंत्र के उपदेश की दीक्षा किसी जानकार देशक (दीक्षा देने वाले) से मन्त्र रहस्य समझ कर लेनी चाहिये। क्योंकि मंत्रों का अनुष्ठान अग्नि के साथ खेल खेलने के सहश है। यहां पर केवल मंत्र बीजों की भावना करने की विधि पर प्रकाश डाला गया है जिससे साधक विज्ञान को समझ कर तद्रूप भावना सहित अभ्यास बढावें क्योंकि कहा है कि विज्ञान को समझ कर अनुष्ठान करने से विद्या वीर्यवती होती है । यथा " यदेव विद्यया करोति अद्धयोपनिषदा तदेव वीर्य-वत्तरं भवति।" (छा.१,१,१०)

क्लीं बीज (मकार युक्त ककार) से वनता है। ककार से काम, जल, और प्राण एवं सुख का अर्थ लिया जाता है। कं जल को कहते हैं और प्राण को भी। कं का अर्थ सुख भी होता है। जल के वेध से प्राण का विकास होता है, और प्राण का स्थूल रूप वायु है। वायु का कारण आकाश है। और आकाश का कारण सूक्ष्म प्राण है, प्राण स्वयं ब्रह्म का तेज है। इसलिये कहा है कि—''प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति। यद्भाव कं तदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः।" (छा. ४,१०,५) अर्थात—प्राण ब्रह्म है, कं ब्रह्म है, खं ब्रह्म है, अथवा जो कं हैं वह ही खं है, जो खं है वह ही कं है और वह ही प्राण है। खं का अर्थ आकाश भी होता है, इसलिये कं, खं, और प्राण तीनों ब्रह्म वाचक है। ऐसा भी कहा है कि—''अन्नमयं हि सोम्य मनः अपोमयः प्राणस्तेजो मयी वाक्।" (छा. ६,७,६)

क्लीं में ककार के साथ लकार भी है, जो पृथिवी का अक्षर है। पृथिवी के वेघ से अन्न होता है, और अन्न से मन। मूलाधार क्लीं बीज की पीठ है, जहां पर पृथिवी और जल दोनों का वेघ होकर मन और प्राण के विकास में सहायता मिलती है। मन का वेघ आज्ञाचक में होता है। मन आनन्द का स्थान है और आनन्द ब्रह्म है। इस प्रकार क्लीं की सहायता से प्राण और मन दोनों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ऐं अप्त बीज है। अप्ति से वाक् और वाक् से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान स्वयं ब्रह्म है। सूर्य भी अप्ति ही हैं। सूर्य से दृष्टि का उदय होता है और दृष्टि सत्य की पीठ है। सत्य स्वयं ब्रह्म है। स्थूल प्राण का

स्थान हृदय है और प्राण सबको प्रिय होते हैं। इसिलये प्राण प्रेम भक्ति की पीठ है। अर्थात हृदय में प्रेम भक्ति का उदय होता है, और प्रेम का भाव स्वयं ब्रह्म है। प्राण की सूक्ष्म गित द्वारा वायु का वेध होकर आकाश का वेध होता है। आकाश से श्रवणेंद्रिय की उत्पत्ति है जो अनंत की पीठ है। अनंत स्वयं ब्रह्म है। हृदय से अहं भाव की भी स्फुरणा होती है। और अहं में सत् की पीठ हैं और सत् स्वयं ब्रह्म है। इस प्रकार ऐं और क्लीं दोनों से सब चकों का वेध होकर ब्रह्म की प्राप्ति की जाती है। यह विज्ञान बृहदारण्यक उपनिषत् के चतुर्थ अध्यायोक्त याज्ञवल्क्य—जनक संवाद के आधार पर बताया गया है, देखें प्रथम ब्राह्मण। इसी प्रकार वाग्भव कूट को समझना चाहिये। वाग्भव कामकला और शक्ति कृट जो हीं युक्त हैं और लक्ष्मी बोज जिसकी सोलहवीं कला है, पूरा मंत्रराज वनता है।

क्लोक की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि शिव शिवत से युक्त होकर प्रभव करता है। — "निह तया विना परमेश्वरस्य साष्ट्रत्वं सिध्याति" (शंकर मास्य ब्र.सू. १-४-३) उसके विना परमेश्वर का सस्ट्रत्व सिद्ध नहीं होता। दूसरी पंक्ति में कहा है कि शिव शिक्त से युक्त न हो तो वह स्पंदित भी नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि शिक्त से युक्त बहा स्पंदित होता है। "तदेजित तक्षेजित" (ईश ५) वह स्पंदित होता है और वह स्पन्द नहीं होता, ऐसा श्रुति कहती है। अब यह बात विचारणीय है कि स्पन्द शिक्त का धर्म है या शिव का अथवा दोनों का। स्वभाव से निष्क्रिय, शांत और निरंजन पद

यदा पंचावावेष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । वुद्धिश्च न विचेष्टित, तमाहुः परमांगतिम् ॥ ताँ योगिमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥

(क. ६, १०, ११)

अर्थ:—जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां मन सिंहत स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परमगित कहते हैं, तब मनुष्य अपमत्त हो जाता है, अर्थात शांति पाप्त करता है। इसिल्ये प्रभव और अप्यय ही योग है।

इंद्रियां और मन प्रकृति रूपा शक्ति के विकार हैं, और बुद्धि महत तत्व रुपी सिन्धु की एक तरंग है। महत् तत्व समष्टि हैरण्यगर्भ बुद्धि ही है। इसिलये बुद्धि को तीनों गुणों की विषमता होने पर शिक्त की अभिव्यक्ति की एक तरंग कहा जा सकता है। कहा भी है:—

या देवि सर्व भूतेषु वुद्धिरुपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ३ नमोनमः ॥ (दुर्गा सप्त)

अहं वृति का कारण आत्मा है और इदं का रूप बुद्धि है! दोनों का इतरेतर अध्यास बन्धन का कारण हैं। एक का दूसरे के गुणों का आरोप अपने उपर कर छेने को अध्यास कहते हैं। अर्थात आत्मा अपने उपर बुद्धि के विकारों का आरोप करके स्वयं को विकारी मानने लगता है, और बुद्धि अपने को आत्मतत्व समझने लगती है। अनात्मिन आत्मख्याति रुपी यह अविद्या है। परन्तु शिवतत्व में अविद्या का अभाव होने से अध्यास नहीं होता। आत्मा में अहं इदं का कभी उद्य होना कभी अस्त होना यह प्रकट करता है कि नित्य निर्विकार शुद्ध स्वरुप आत्मा दोनों से प्रथक है। इदं सत्य है अथवा असत्य! सत्यवत दिखता है, परन्तु अहं के आधार पर उसका उदय अस्त होने से उसकी असत्यता सिद्ध होती है। इसिल्ये इसको शंकर भगवत्याद ने अनिवचनीय-ख्याति कहा है। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि शक्ति की शक्तिमान से अभिन्न सत्ता रहते हुवे भी वह विप्रतित धर्मा कैसे उदय-अस्त हुआ करती है। इसी अभिन्नता को लेकर श्रुति कहती है- ''तदेजित तन्नेजित'' (ईश)

### प्राणतत्व और अध्यात्म तथा आधिभूत भाव

यदिदं जगत्सर्वे प्राण एजित निः सृंतम् । महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतिद्वेदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ (कठ २,६,२)

अर्थ:—यह जो समस्त जगत है वह प्राण के स्पन्दित होने पर निकलता है। वह प्राण वज्र के सदृश्य वडा भय वाला है, अर्थात उसके भय से अग्नि तपता है और सूर्य उदय अस्त होता है। जो उंसको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं।

भयादस्यिनस्तपीत भयात्तपति सूर्यः । (क. २.६,३)

प्राण यहां ब्रह्म वाचक है और वही जीवन शक्ति है। कहा है वह प्राण का भी प्राण है। उपरोक्त श्रुति में कहा गया है कि ारा जगत प्राण के स्पन्द से बना है। जिस प्राण में स्पन्द कहा या है उसे आत्मा की रिहमवत् समझना चाहिये, जैसे चुम्बक से सकी किरणें निकला करती है। स्पन्द चुम्बक में नहीं होता, वरन सकी किरणों में होता है। वह समिष्ट प्राण सृष्टि का आदि कारण और शक्ति का ही रूप है। नीचे के स्तरों पर यह प्राणशक्ति हो रूप धारण कर लेती हैं। एक अध्यात्म और दूसरा अधिमृत। प्रिधमृता शक्ति का परिणाम सारा जगत है, जो अध्यात्म रूपके काश से सर्वत्र प्रतिभासित हो रहा है। इस विषय का भगवान । गीता में इस प्रकार वर्णन किया है:—

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाेऽध्यातममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ (गीता ८,३)

अर्थ: — ब्रह्म अक्षर है, उसमें दो भावों का उदय होता है एक अध्यात्म और दूसरा अधिमृत । अध्यात्म भाव ब्रह्म का स्वभाव है अर्थात उसका अपना ही भाव होने के कारण वह अहं चेतन भाव है और दूसरा अधिमृत भाव उद्भव करने वाला है यह भी ब्रह्म का ही भाव है। इस दूसरे भाव का कर्म सारा जगत है। यह अधिमृत भाव कर अथवा नाशवान है।

सिच्चिदानन्द ब्रह्म अक्षर है अर्थात उसकी सत्ता ज्ञान स्वरूप है और आनन्दमयी है, परन्तु अहं और इदं दोनों भाव से अतीत होने के कारण परम भाव कहलाता है। उससे अहम् और इदम् दोनों भावों का उद्य होने पर एक को अध्यात्म और दूसरे को अधिमृत भाव कहते हैं। अध्यात्म भाव उसी का स्वभाव वाला अर्थात सिन्वदानन्द स्वरूप है और अविनाशी और अपरिणामी भी है। अधिमृत भाव क्षर और परिणामी है जिसके परिणाम से सारा जगत बनता बिगडता है। अक्षर निस्पन्द परम शिव है और अध्यात्म में अहंता होने के कारण सस्पन्द शिव ईश्वरभाव और जीवभाव का समावेश है। अधिमृत भाव को उद्भव करने वाले भाव को ही आदि शक्ति कहा है जो ब्रह्म का ही एक भाव है। परमभाव को प्राप्त करने के लिये सब स्पन्दों का निरोध करके अहं भाव में स्थिति करनी पड़ती है। कहा है—" आत्मसंस्थं मनः कत्वा न किंचिदिप चिन्तयेत् " (गी. ६-२५) अर्थात—आत्मभाव में मन को स्थिर करके इदम् जगत का कुछ भी चिन्तन नहीं करना चाहिये। यह योग का सब से उक्तृष्ट साधन है। यही अहंग्रह उपासना का अन्तिम स्वरूप है और इसी को निदिध्यासन भी कहते हैं।

समष्टि प्राण को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं जिसको सांख्य महत्तत्व कहता है और वह ही प्राणिमात्र की हिरण्यगर्भ बुद्धियों का आदि कारण स्वरूप समष्टि बुद्धि है।

### प्राणतत्व और हिरण्यगर्भ

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरोह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥२॥ एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणिच । खं वाय ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥३॥ (मु.२,१) अर्थ:—वह ब्रह्म पुरुष दिव्य और अमूर्त है, अजन्मा बाह अभ्यन्तर सर्वत्र व्यापक है, वह प्राण और मन रहित शुभ्र है औ अक्षर (प्रकृति, अव्यक्त) से अति सूक्ष्म है। उससे प्राण उत्पद होता है, और फिर मन, सब इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, आ और विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होते हैं।

यहां पर महत् के स्थान पर प्राण की उत्पत्ति कही गई है इसिलेये समिष्ट प्राण जिसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, महत् तत से भिन्न कोई अन्य तत्व नहीं है। इंकर भगवत्पाद ने ब्रह्म सू (२, ४, १३) 'अणुश्च' के भाष्य में समिष्ट व्यष्ट्यात्मक विः प्राणों को अधिदैविक हैरण्यगर्भ प्राण कहा है। और ब्रह्म सू (१, ४, २) के भाष्य में महत् को हैरण्यगर्भी बुद्धि बताया है। शु ब्रह्म की तेजोमयी रिश्नयां ही जीवन शक्ति रूपी प्राण की किर हैं और इस प्रथमज विभु प्राण को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं, जैसा िनीचे दिये मंत्र से भी विदित होता है।

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे मूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

हिरण्यगर्भ की बुद्धि और चित्त दोनों महत तत्व के ही र हैं। महत् से अहंकार की उत्पत्ति होती है। चित्तस्वरूप महत् वासुवे भगवान विष्णु है, बुद्धि स्वरूप महत् ब्रह्मा और अहंकार रुद्ध दि अथवा हर है। इसलिये आदि शक्ति तीनों की जननी सह आराध्या है। श्लोक की तीसरी पंक्ति में देवी को हरिहर और ब्रह्मा की आराध्य देवता कहा गया है। क्यों कि सृष्टि की अकृत पुण्य भजन उत्पत्ति, पालन और संहार असद्विद्या में ही होते हैं। शुद्ध विद्या इनकी भी आराध्या है फिर अकृत पुण्य पापी जीवों की तो वहां गित ही कैसे हो सकती है, वे तो स्तुति और प्रणाम भी नहीं कर सकते। भगवान ने भी गीता में कहा है:—

न मां दुष्कृतिनो मूढाःप्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहृतज्ञाना आसुरं भात्रमाश्रिताः ॥ (७-१) येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यक्तमणाम् । ते द्वंद्वमोहिन्भुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ (७-२८) महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा मूतादिमव्ययम् (९-१३)

हिर भी रजोगुण की शक्ति छक्ष्मी के बिना पालन नहीं कर सकते, हर भी सत्व गुण की शक्ति उमा की सहायता से संहार करते हैं, तमोगुण के वशीभृत होकर बिना सोचे समझे संहार करना तो विश्व के कल्याणार्थ नहीं हो सकता, उनकी संहार शक्ति इसिछ्ये सात्विक ज्ञानमयी है। और ब्रह्मा की सुप्टूत्व शक्ति, तामसी मोहा-सित के बिना उनके ज्ञान वैराग्य पर आवरण डाले, सृष्टि कार्य में उन्हें कैसे प्रवत कर सकती थी। इसिल्ये ब्रह्मा तमोगुण की शक्ति से युक्त होकर सृष्टि करते हैं। प्रथम मानसिक सृष्टि के सनकादि पुत्रों में ज्ञान वैराग्य देखकर तो उन्हें मैथुनिक सृष्टि क आश्रय लेना पडा। इसी लिये श्लोक में कहा गया है कि है मां! तू ही तीनों की आराध्या है।

गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं। जब गुरु शक्ति से युक्त होता है तब ही वह दीक्षा देकर शिष्य की दीक्षा का शक्ति प्रसुप्त शक्ति कुण्डलिनी को जागृत कर सकता है से सम्बन्ध। अन्यथा नहीं। जब तक शक्तिंसपन्न गुरु का अनुप्रह नहीं होता, तब तक शिप्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, पुस्तकों से पढे हुवे मन्त्र से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु करना पडा था, फिर अन्य साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है । अक्रुतपुण्य पापी जन तो गुरु की शरण में जा ही नहीं सकते, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उद्य होता है तब ही सद्गुरु का समागम मिलता है। शक्ति के बिना जैसे शिव स्पन्दितुमपि न कुशलः तद्वत शक्ति के बिना शिव स्वरुप गुरु भी शिष्य में शिक्त जागरण करने की कुशलता नहीं रखता और शिष्य में भी मंत्र चैतन्य का प्रकाश नहीं होता। मंत्र चैतन्य के बिना मंत्र सिद्धि की बात करना तो बाह्य से तेल निकालने के बराबर है।

शिष्य में भी उसका अन्तरात्मा शिव है, परन्तु वह शिव उसकी माया की भ्रांति में डालता रहता है।

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठित । आमयन्सर्वभूतानि यन्त्राऱ्हानि माथया ॥ (गी.१८-६१) उसकी शरण में अकृत पुण्य नहीं जा सकते। पुण्य प्रभाव से जब सद्गुरू की प्राप्ति होती है, तब गुरू शिप्य की शक्ति का जागरण करके उसे शक्ति से युक्त कर देता है और शक्ति से युक्त होकर शिष्य का अन्तरात्मा स्पंदित होता है और मोक्ष का पथ-प्रदर्शन कराता है। इसिलये जब तक शक्ति का जागरण नहीं होता, शिष्य भी गुरु का अनुगृहीत नहीं होता अर्थात् शिष्यस्थ शिब स्पंदित नहीं होता।

श्री विद्या आदि बहा विद्या है उसके कादि और हादि मन्त्रों के अनुसार दो अंग होते हैं जिनके दो प्रथम अक्षर श्री विद्या शिव और शक्ति के द्योतक हैं और उन्हीं के आधार पर पूर्ण विद्याएं सिद्ध होती हैं। अर्थात् शक्ति के योग के बिना शिव का अक्षर अकेला मन्त्र नहीं बना सकता । तीसरा अक्षर सदाख्य तत्व, चौथा महेश्वर और पांचवा शुद्ध विद्या के द्योतक हैं। दोनों अक्षरों के पश्चात् तीसरा काम का द्योतक है। चौथा फिर शिव वाचक है जिसके काम अर्थात ईक्षण (इच्छा) से पृथ्वी तक व्याप्त है। पांचवा अक्षर पृथ्वी का अक्षर है। इस प्रकार ईश्वर, जीव और विश्व का भेद दिखान वाला दूसरा कूट विद्या कला का संकेत कराता है। तीसरा कूट शक्ति कूट है जो प्रतिष्ठा और निवृत्ति का संकेत कराता है। इस प्रकार कादि विद्या प्रभव मन्त्र है। इसिलेये इस श्लोक में यह पद कि शक्ति के योग से ही शिव प्रभव करता है श्री विद्या का प्रतिपादन करने वाले इस प्रथ के प्रथम स्रोक में मंगलाचरणार्थ लिखा गया है।

जब तक किसी विद्या के आधार वेद नहीं सिद्ध होते, तब
तक नह विद्या ऋषियों को मान्य नहीं होती,
भी विद्या का
परन्तु श्री विद्या तांत्रिक है और वह श्री गोंड—
श्राधार वेदपादाचार्य शंकराचार्य प्रभृति की इष्ट थी, इसिलये
उसे श्रुतियों का आधार है यह बात निश्चित ही

है। परन्तु हम यहां विशेष रूप से इस विषय पर विचार करने का यत्न करते हैं। वेदों के मत से ईश्वर ही सृष्टि का कारण है। यह बात 'जन्माद्यस्ययतः' (ब्र. १, १, २) में कही गई है। क्योंकि सब शास्त्र एसा ही सिद्ध करते हैं और जहां कहीं उनके सृष्टि कम में भिन्नता दिखाई देती है, उन सब का समन्वय किया जा सकता है यह बात. 'शास्त्रयोनित्वात्' (ब्र. १, १, ३) और 'तत्तुसमन्वयात्' (ब्र. १,१,४) इन दो सूत्रों में सिद्ध की गई है। जो लोग सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से स्वतंत्र किसी अन्य प्रकृति तत्व से सिद्ध करते हैं, उनके वादों का खण्डन प्रंथ के उत्तर भाग में किया गया है। कोई-कोई वाद ईश्वर को मानकर भी प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र अथवा अंग-अंगी भाव से बताकर ईश्वर को केवल निमित्त कारण ही मानते हैं, वे वाद भी श्रोत नहीं हैं, जैसा कि श्रुतियों के पढने से स्पष्ट प्रतीत होता है। क्योंकि कहीं तो सृष्टिका उदय ईश्वर के ईक्षण या कामनासे वर्णित है, कहीं एज़त्व अर्थात स्पन्दन से वर्णित है, कहीं मायास, कहीं शक्ति से, कहीं श्रकृति से । उस परमात्म शक्ति कोही कहीं आकाश, कहीं अग्नि, कहीं माया, कहीं पाण, कहीं वायु. कहीं प्रकृति प्रभृति शब्दों से व्यक्त किया गया है। इसका कारण यह है कि उस आदि शक्ति का स्वरूप किसी की समझ में नहीं आ सकता, इसिलेये

श्रुतियों में उसे समझाने के लिये अनेक प्रकार से चेष्टा की गई है। परन्तु सब श्रुतियों का अभिपाय एक ही है। वह ईश्वरू में उसके आधीन अव्यक्त अथवा व्यक्त दशामें सदा रहती है। शंकर भगवत्पाद 'तदधीनत्वादर्थवत' (त्र. १, ४, ३) और 'च्योतिरुपक्रमा त तथा ह्यधीयत एके', (त्र. १, ४, ९) के भाष्य में इस बात को स्पष्ट करते हैं और उस शक्ति को देवी शक्ति कहते हैं।

"यथा प्रकरणातु सैव देवी शक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागवस्थानेन।पि मंत्रेणास्नायत",

अर्थ:—प्रकरण के अनुसार तो वह ही दैवी शक्ति जो नाम रूप से विकृत नही है, नाम रूपों की पूर्व अवस्था के रूप में वैदोक्त मंत्र में कही गई है।

माया की अभिन्यक्ति, ईश्वर का ईक्षण अथवा संकल्प, ईश्वर का एज्रुत्व (एज्रु कंपन) अर्थात स्पन्द सब सृष्टि के पूर्व में शक्ति के आन्दोलन के सूचकार्थ पद हैं। यह कहना कठिन है कि पहिले इच्छा अर्थात ईक्षण हुवा अथवा पहिले संकल्प हुवा, अथवा पहिले स्पन्द हुआ। जिसने जैसा समझा वैसा ही वर्णन भिन्न-भिन्न प्रकार से उसने किया है। उपरोक्त नासदासीय सूक्त में पहिले तम (माया) फिर काम (संकल्प) फिर रेतस् (स्पंद) का कम मिलता है। परन्तु सर्वत्र यह ही कम नहीं दिखता। परन्तु इस बात में सब श्रुतियों का एक मत है कि चाहे वह माया हो, चाहे इच्छा, चाहे स्पन्द सब हैं एक ब्रह्म सम्बन्धी व्यापार ही। ब्रह्म की उस अवस्था को कहीं ईश्वर कहा है, कहीं उसकी शक्ति, केवल नाम की भिन्नता है। शक्तिवादी उसको ईश्वर की दैवी शक्ति कह कर उपासना करते हैं, अन्य लोग उसे ईश्वर ही कहते हैं। वेदों में दोनों प्रकार का उपासना क्रम मिलता है कहा है—

' त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि, त्वमेव सर्वे मम देव देव '॥

मन्त्र शास्त्र के विद्वानों ने सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ही मानी है, और वे शब्द को अनादि शब्द ब्रह्म कहते हैं शब्द भी स्पन्द का ही रूप है। प्रथम शब्द ॐ है जो अ, उ, म के योग से बनता है। अकार सारी वैखरी वाणी की मूमि है। जिस पर अन्य वर्णों के नाम रूप रचे जाते हैं। ॐ भी अकार का ध्वन्यात्मसानुनासिक शब्द है। ऐतरेय अरण्यक में कहा है कि अकार ही समस्त वाणी है।

अकारे। वै सर्वा वाक् सैषा स्पर्शान्तस्थोष्माभिव्यव्यमाना वही नानारूपा भवति । (ऐ. आ. २.३ ७ १३)

अर्थात अकार ही सारी वाणी है। वह ही स्पर्श, अन्तस्थ और उष्मा से युक्त होकर व्यक्त होती है और नाना रूपों वाली हो जाती है।

उपर हम बता आये हैं कि ऐं. न्हीं, श्रीं, क्लीं भी ॐ के ही रूप हैं, और शक्ति प्रणव कहलाते हैं। उनका शक्ति और स्पन्द तथा संकल्प से सम्बन्ध भी वहां दिखाया जा चुका है। परन्तु सृष्टि के पूर्व चारों में से पहिले कौनसा उदय हुवा और पीछे कौनसा यह कहना असंभव है। जिस ऋषि न जो क्रम समझा

उसने अपनी उपासना उसी क्रम से की, और अपना मंत्र भी उसी कम से बनाया। इसिछिये प्रत्येक मंत्र का ऋषि देवता और विनियोग जानना आवश्यक है। इसी प्रकार श्री विद्या के अवान्तर भेदों को समझना चाहिये। सबके मूल में दो ही विद्या हैं जो कादि और हादि के नाम से प्रसिद्ध हैं, कादि विद्या में सृष्टि का उद्य काम (संकल्प) से माना गया है और हादि में आकाशवत् अव्यक्त शिव की माया शक्ति से । दोनों के प्रथम कूट में ही अन्तर है और वह भी प्रथम तीन अक्षरों में, कादि में काम से शक्ति, शक्ति में तुरियावस्था और उससे पृथ्वीतक सारी सृष्टि कही गई है जो मायाशक्ति का ही रूप है; हादि में अव्यक्त आकाशरूपी ब्रह्म से स्पन्दशक्ति, उससे कामपूर्वक पृथ्वीतक सारी सृष्टि का उद्य दिखाया गया है। दूसरे काम कला कूट में ईश्वर से शक्ति की जीव रूपी परापकृति का उदय बताकर फिर संकल्पपृर्वक पृथ्वी तक की शारीरिक सृष्टि दिखाई गई है जिसमें ईश्वर की व्यापकता का ओतप्रोत रहना भी स्पष्ट है, कहा है-

'स एतमेव सीमानं विदार्थेतया द्वारा प्रापद्यत' ऐतरेयोपनिषत् (१,३,१२)

अर्थात वह ईश्वर उस (शरीर) में ही सीमा (कपाल के ऊपर के जोड) को विदार कर उस (छिद्र) के द्वारा प्रवेश कर गया अर्थात जीव बन गया।

तीसरे कूट का भाव स्पष्ट है कि समस्त कलाओं सहित सब कुछ माया शक्ति का ही दिखावा है। तीनों कूटों के अंतिम माया बीज से यही बात झलकती है कि तीनों स्तर शक्ति अथवा माया के ही रूप हैं, जो ईश्वर के आश्रय से उदय अस्त होती रहती है। आदि शक्ति को बेदों में श्री संज्ञा दी गई है। इसलिए इस विद्या का नाम श्री विद्या अर्थात ब्रह्म की श्री की विद्या प्रसिद्ध है जो ब्रह्म विद्या ही है। देखे श्री सूक्त के १५ मंत्र। पंच-दघी में भी १५ ही अश्वर हैं। कहा है:—

श्रीश्वते कक्ष्मीश्च पक्तन्याऽहोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमिश्वनौज्यात्तम,....इत्यादि (यजुर्वेद)

अर्थात:—हे ईश्वर यह तेरी श्री लक्ष्मी तेरी पिल है, जिसके दिन रात्रि पाश्वे हैं, नक्षत्र रूप हैं, जिससे सब व्याप्त है।

श्री विद्या का एक रूप षोडशी विद्या भी प्रसिद्ध है, उसके भी कामादि षोडशी, रमादि षोडशी, मायादि षोडशी, वागादि षोडशी, तारादि षोडशी अवान्तर मेद हैं। ये मेद उस ही दृष्टि से समझे जाने चाहिये। जिसने काम से सृष्टि मानी, उसने कामादि की उपासना की। जिसने श्रीसे सृष्टि मानी उसने रमादि की, जिसने माया से सृष्टि मानी उसने मायादि की और जिसने शब्द से सृष्टि मानी उसने वागादि की उपासना की। तदनुसार उनके मंत्रों में बीजों का कम भी भिन्न-भिन्न होता गया। ये सब मंत्र लोम-विलोम कम से प्रभव और अप्यय उभयपर हैं।

श्री विद्या की उपासना अति प्राचीन है। शंकर भगवत्पाद भी श्री विद्या के उपासक थे यह बात असंदिग्ध है। हकार से शिव और सकार से शक्ति का ग्रहण किया जाता है, जो महावाक्यों का मंत्रात्म स्वरूप है। सः जीव शक्ति है, और अहं का स्फुरण ब्रह्म की तेजोमयी अध्यात्म किरण है। हं शिव वाचक है, उसके पूर्व निषंधात्मक अकार लगा देने से उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। इसलिये सःहं, अथवा सोहं का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए कि सःजीव शक्ति, हं शिव स्वरूप है। ह, स. अथवा हंसः का अर्थ इसी प्रकार यह होता है कि शिव ही जीव बन गया है। इस प्रकार शिव तत्व का अहं वृत्ति के आधार पर तत्वानुसंधान करते-करते निषेधात्मक अकार का त्याग करके ब्रह्मलीनता प्राप्त करने के इस साधन कम को, अहंग्रह उपासना कहते हैं।

श्री विद्या गायत्री का भी तांत्रिक रूप समझा जाता है। वह निगुण ब्रह्म जगत का आदिकारण सिवता अर्थात प्रसृता, जन्मदाता वरण करने के योग्य है, यह बात गायत्री के प्रथम पाद में कही गई है। वह ध्यान का विषय न होने के कारण वरेण्यम् है, ध्येयं नहीं, इसिछिये उसकी तेजोमयी सत्ता 'भर्गस' का ही ध्यान संभव है। यह बात दूसरे पाद में कही गई है। बुद्धि ध्यान का यंत्र है, वह ध्यान द्वारा ब्रह्म में तल्लीनता होने को प्रवृत्त होनी चाहिये। इसिछिय प्राणस्वरूप रूद्ध की सहायता से उस पद की उपलब्धि की जिज्ञासा तीसरे पद में दिखाई गई है। गायत्री मंत्र का श्री विद्या से सम्बन्ध इसी विचार धारा से सिद्ध होता है। देखें त्रिपुरातापिन्युपनिषद्।

ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने भी श्री विद्या की उपासना की थी और उनके उपास्य मंत्र कमशः ब्राह्मी, वैष्णवी और शांकरी विद्याओं के नाम से प्रसिद्ध है।

श्री विद्या का स्थूल शरीर श्री चक्र है, जिसमें महात्रिपुर सुंद्री का निवास स्थान है। इसिलये श्री चक्र ब्रह्माण्ड का प्रतीक है और मनुप्य देह भी श्री चक्र ही है। श्री चक्र में नार शिव कोण और पांच शक्ति कोण होते हैं। (देखे श्लोक ११) दोनों के योग से ही सम्पूर्ण चक्र बनता है, इनके योग के अभाव में केवल केन्द्रीय विन्दुमात्र रह जाता है जो परशिव प्रतीक है।

दूसरे स्ठोक में सर्व शिवतमान परमेश्वर की अनंत श्राक्त की महानता दिखाते हैं।

(?)

''तनीयांसं पांसु तव चरणपंकेरूहमवं विरिश्चिः मंचिन्वन्विरचयति लोकानविकलम् । वहत्येनं शोरिः कथपपि सहस्रेण शिरसां हरः संशुद्यौतं भज्ञति भसिनोद्धलनविधिम् ।

तनीयांसं = छोटा, पांसुं = कण

अर्थ — '' तरे चरण कमल से उत्पन्न होने वाले छोटे सें एक रजकण को चुनकर ब्रह्मा विना विकलता के लोक लोकान्तरों की रचना करता रहता है और शेषनाग उसको जैसे तैसे अर्थात बड़े परिश्रम से सहस्र शिरों पर उठा रहा है (धारण कर रहा है) और हर उसकी भन्म वनाकर अपने अंग पर लगाते हैं: "।।२॥

[ शक्ति अनन्तता इस कोक में दिखाई गई है। उसकी सापेक्षता से ब्रह्मा, शिर (शेप। और हर की शक्तियां तुच्छ हैं, क्योंकि वह अनन्त ब्रह्माण्डों की स्वामिनी हैं, और ये एक ब्रह्माण्ड के ही अधिदेव हैं।]

विरिज्नः या विरिज्नः ब्रह्मा को कहते हैं, और शौरिः विष्णु का नाम है। शेषशायी नारायण की शय्या बनाने वाला शेष नाग भी नारायण की ही शक्ति का एक रूप है। विष्णु के साथ राम कृष्ण दोनों अवतारों में लक्ष्मण और वल्भद्र शेष के अवतार माने जाते हैं। योग दर्शन के सूत्रकार ऋषि पतञ्जलि को भी शेष का ही अवतार कहा जाता है, जिन्होंने शरीर के स्वास्थ्य के लिये चरक संहिता, ज्याकरण की शुद्धि के लिये पाणिनि सूत्रों पर महाभाष्य और मनोनिरोध के लिये योग दर्शन की रचना की है। यहां उन शेष को विष्णु का ही एक नाम देकर नामांकित किया गया है।

कणाद के वैशेषिक दर्शन और गौतम के न्याय दर्शन के मतानुसार सृष्टि का उपादान कारण परमाणु हैं, अणुकारणावाद, इसीलिये वे अणुवाद के समर्थक हैं। सांख्य और प्रधान कारण मूल प्रकृति को मानते हैं। मूल प्रकृति को प्रधान और अव्यक्त भी कहते हैं, इसलिय सांख्य और योग दोनों प्रधान कारणवादी हैं, वे अणुवाद का खंडन करते हैं। प्रधान में

तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है। विषमावस्था में वह ही महत तत्व कहछाता है, परन्तु वह आधुनिक वैज्ञानिकों की सृजन शक्ति (Cosmic-Energy) से सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि मन और इंद्रियां भी उसी के विकार हैं। (Psychic Forces) अर्थात मानसिक शक्तियां भौतिक सृजन शक्ति (Cosmic-Energy) के विकार नही समझे जाते। वेदांत सृष्टि का आदि कारण ईश्वर की उच्छा शक्ति को मन्नता है और जड प्रधान कारणवाद और अणुवाद दोनों का खंडन करता है, परन्तु इस श्लोक में शंकर भगवत्पाद ने तीनों वादों का समन्वय करते हुवे वेदान्त के इच्छा शक्ति वाद का ही समर्थन किया है।

'पांसु' अणुवाद की ओर संकेत करता है, 'चरण पंकेरह' जड प्रधान कारणवाद की ओर, और 'तव' पद महा त्रिपुर सुन्दरी इच्छाशक्ति की ओर संकेत करता है। भगवती के चरणों को कमलों से उपमा दी गई है, कमल कीचड में उत्पन्न होता है, इसलिये उसको 'पंकेरह'—अर्थात कीचड में उत्पन्न हुआ कहा गया है। यहां इच्छाशक्ति को तमोगुण की शक्ति होने के कारण, उसके घनीमृत होने पर जडावस्था में परिणत होने को पंक से उपमित किया है और उस घनीमृत तमोगुणी इच्छाशक्ति की स्थूल कीचड से जो कमल खिलते हैं, वे ही सद् और असद् विद्या-ह्रपी दो चरण है। उनकी धूल कमलों की रज है। रज तो बाहर से चरणों पर जम जाती है, परन्तु जैसे कमलों की पराग ह्रपी रज कमल से ही उसन होती है, वैसे ही यह पांसु कण भगवती के चरणों से उद्भूत है। अर्थीत इच्छाशक्ति की स्थूल घनीमृत अवस्था प्रधान कारणवादियों

का प्रधान है और वह ही परिणत होकर अणुओं का रूप धारण कर लेती है। आधुनिक विज्ञान वादियों के विद्युदाणुओं (Electrons) को सृष्टि का कारण माने तो उनके केन्द्रीय (Protons) अणुओं को किसी जडशक्ति (Cosmic Energy) का अणुपरिणाम (granulation) मानना पड़ेगा, और उस सृजनशक्ति (Cosmic energy) को परमात्मा की आदि इच्छाशक्ति का परिणाम समझना चाहिये!

सर्व शक्तिमान की शक्ति का माप नहीं किया जा सकता, वह अनन्त है, और उसकी रचना में अनेक ब्रह्माण्ड शेष और हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्ड के पृथकर हिर, हर और कुण्डलिना ब्रह्मा हैं। पत्येक ब्रह्मा जितनी शक्ति अपन ब्रह्माण्ड को बनान में खर्च करता है, वह सब अनन्तराक्ति का अति स्वल्प भाग है, अर्थात दो एक कण के ही तुल्य है। क्योंकि अनन्त वस्तु कभी सान्त (Limited) नही होती, यह वात प्रत्यक्ष देखने में आती है। एक वट के बीज में कितना बडा बृक्ष निहित हैं, इतना ही नहीं प्रत्येक बीज में अपने जैसे बीज असंख्यों की गिनती में बनाने की शक्ति रहती है। अर्थात प्रत्येक बीज में अनन्तशक्ति भरी हुई है ! अणुवम का चमत्कारी प्रभाव अब सबको विदित है। न जाने एक-एक अणु से क्या-क्या हो सकता है। परमात्मा की अनन्त शक्ति, अणु-अणु में अनन्त ही परिपूर्ण है। अनन्त भण्डार से प्रवाहित शक्ति सक्रिय (dynamic) होकर अनन्त कार्य करके भी समाप्त नहीं होती, वरन अनन्त ही वच रहती है। यदि सब समाप्त हो जाय, तो वह अनंत पद वाच्य

नहीं । ब्रह्माण्ड की रचना करके जो अनंत शक्ति वच रहती है, वह आणिवक रूप धारण करने के लिये मानो कुण्डलों में धूमने लगती है और उसके कुण्डलाकृति रूपों के कारण उसको सर्प से उपमा दी जाती है। उसे अथवें वेद में उच्छिष्ठ ब्रह्म कहा है। (देखें अथवें वेदीय उच्चिष्ठ सूक्त) और पुरानों में उसे ही नारायण की संज बनाने वाला शेष (बचा हुआ) कहा है, उसको अनंत भी कहते हैं। उस शेष या उच्चिष्ठ शक्ति का ब्रह्माण्ड के धारण करने में उपयोग होता है। मानो वह ब्रह्माण्ड को अपने हजार फणो पर धारण किये हुवे है। शेष शक्ति विश्व को धारण करती है इसलिये उसकी संग्र्थक और आधार होने के नाते विष्णु नारायण का ही रूप है।

' सरैकिवनघात्रीणां यथाघारोऽहिनायकः । सर्वेषां योगतंत्राणां तथाघारोहि कुण्डकी ॥

अर्थ — जैसे सब पर्वत वनों को धारण करने वाले लोकों का आधार रोषनाग अहिराट है, वैसे ही सब योगतन्त्रों का आधार कुण्डली (कुण्डलिनी शक्ति) है। पिण्ड शरीर की रचना के उपरांत जो शक्ति बच रहती है, वह मूलाधार में शरीर को धारण किये हुने प्रसुत्तवत पड़ी रहती है, इसिलिये उसको आधार शक्ति भी कहते हैं, उसी को कुण्डलिनी कहते हैं, यह ही शक्ति जाग कर प्रतिप्रसव कम का आरम्भ करती है और सब तत्त्वों को लयामिमुख करती हुई शिव में लीन होने सुषुम्ना मार्ग से सहसार में चढने लगती है। मानों सब तत्वों को मस्म करके, शिवजी के अंग की विभूति बना देती है—यह लय कम मोक्ष मार्ग है—जैसा कि भस्म लगाने के मन्त्र में कहा जाता है—

"अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, देवा भस्म, ऋषयो भस्म, सर्वे ह वा एतादिदं भस्म, पूर्तं पावनं नमामि सद्यः समस्ताध शासकम् ।"

श्लोक में 'पांसुं ' एनं ' शब्दों में एकवचन का प्रयोग किया गया है, न कि बहुवचन का । इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि प्रत्येक अणु में भगवती के चरण हैं।

वह है विश्वतश्रक्षस्त विश्वतोमुखी विश्वतोहस्ता उत विश्वतस्पात्।।
अर्थात प्रत्येक परमाणु अनन्त शक्ति से परिपूर्ण है।

तीसरे श्लोक में यह बताया गया है, कि भगवती की उपासना सुमुक्षुओं के अज्ञान का नाश करती है और सकाम उपासकों की सब कामनायें पूर्ण करती हैं। अर्थात भगवती मुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है।

## [3]

अविद्यानामन्त स्तिमिर मिहिरोहीपनैकरी जडानां चैतन्यस्तवकमकरन्दस्रुतिझरी। दरिद्राणां चिन्दामणिगुणनिका जन्म जलघी निषयानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भक्ती॥

१. पाठान्तरः-( द्वीप नगरी )

कित शब्दों के अर्थ — अन्तिस्तिमिर=हृदय अथवा अन्तः करण का अंधकार; मिहिर=सूर्य, चैतन्यस्तवक=ज्ञानरूपी चेतन गुलदस्ता; स्रुति=स्रोत, प्रवाह: झरी=झरना; गुणिनका=माला; मुरिरपुवराह= विष्णु का बाराहावतार।

अर्थ:—त् अविद्या में पडे हुओं को हृदयान्धकार को हटाने के लिये (ज्ञानरूपी) सूर्य का उद्दीपन करने वाली है. जह मनुष्यों के लिये चैतन्यस्तवक से निकलने वाले मकरन्द के स्रोतों का झरना है, दरिदियों के लिये चिन्तामणियों की माला है और जनममरण रूपी संगार सागर में डूबे हुओं को विष्णु भगवान के वाराहावतार के दांत के सदश उद्धार करने वाली है।

सं० टि०—शक्ति की उपासना से आज्ञान का नाश होता है, दिरिद्रियों को घन मिलता है, जडता का नाश होता है और वह संसार सागर में डूबतों को सहारा है।

मुण्डकोपनिषद में परा और अपरा नाम की दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, और ज्योतिष सबको अपरा विद्या के अन्तर्गत माना गया है और जिस विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसे परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या के जानने वालों को विद्वान नहीं कहा जाता, वर्यों के वे अविद्या में ही पड़े रहते हैं। कर्मकांड और

उसका सब विस्तार अविद्यामय ही है, उससे ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मप्राप्ति के जिज्ञासु मुमुक्षु उसका परित्याग करके पराविद्या की शरण ब्रह्मण करते हैं और वे पराविद्या के अन्वेषक ही विद्वान कहराने के योग्य हैं।

स्रवाह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमे ।
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दिन्त मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ मृ.(२.७)
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं घीराः पंडितं मन्यमानाः ।
जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथांघाः ॥८
अविद्यायां वृहृघा वर्तमाना वयं कृताथी इत्यमिमन्यन्ति बाकाः ।
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणकोकाञ्च्यवन्ते ॥९
इष्टापूर्ति मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुमृत्वेमं कोकं द्दीनतरं वा विश्वान्ति ॥९०
तपःश्रद्धे येद्युपवसंत्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्या चरन्तः ।
सूर्यद्वोरण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतःस पुरुषो ह्यव्यमात्मा ॥९९

श्रर्थ: — ये १८ प्रकार के यज्ञ्यागादि अनुष्ठान अहढ और अस्थिर हैं, और उनमें जो कर्म किये जाते हैं, वे श्रेय नहीं। जो मूढ इनको श्रेय समझ कर उनमें आनंदित होते हैं, वे जरामृत्यु में बार-बार आते हैं। अविद्या में पड़े हुए, अपने को वुद्धिमान और पंडित मानने वाले, अंधों से ले जाये जाने वाले अंधों के सहश वे मूढ जंधन्य हैं। अनेक प्रकार से अविद्या में पड़े हुए वे बाल सहश ऐसा कहते हैं कि हम कृतार्थ हैं। क्यों कि उनको कर्मों में राग रहने

के कारण वैराम्य नहीं होता, उससे आतुर वे लोग क्षीणपुण्य होने पर स्वर्ग से गिरा दिये जाते हैं। इष्टापूर्त कमों को श्रेष्ट मानने वाले वे मूढ यह समझते हैं कि उससे अन्य कोई श्रेय का मार्ग नहीं है। वे स्वर्ग में अपने पुण्यों को भोग कर इस लोक में अथवा इससे भी हीनतर लोकों में प्रवेश करते है। परन्तु जो तप और श्रद्धा से युक्त होकर बनों में रहते हैं, शांत हैं, विद्वान हैं और मिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, वे निष्पाप होकर सूर्यद्वार (सुषुम्ना मार्ग) अथवा देवयान मार्ग से वहां जाते हैं, जहां वह अमर अविनाशीं परम पुरुष मिलता है।

यज्ञयागादि कर्मों के अनुष्ठान और कूपतडाग धर्मशाला इत्यादि का बनवाना, ऐसे इष्टापूर्त कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष नहीं मिलती। स्वर्ग में अपने-अपने पुण्यार्जित मोगों के समाप्त होने पर वहां से उनको इस मत्यं लोक में गिरा दिया जाता है। इसिलये सब सकाम अनुष्ठान और यज्ञों के कर्मकांड का विस्तार अविद्या कहलाता है। कर्मेष्ठी मनुप्य कर्म को ही मोक्ष का साधन जानते हैं और उनके अनुष्ठानों में आसक्ति के साथ लगे रहते हैं उनके हदयों में अनेक कामनायें उटा करती हैं और भगवान के भजन और अनेक कामनायें उटा करती हैं और भगवान के भजन और अनेक प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति मांगा करते हैं। इस प्रकार मोहांधकार से उनका अन्तः करण अन्यकार मय रहता है, यद्यपि वे शास्त्रीय ज्ञान के धुरन्धर पंडित क्यों न हों। जब तक मन की वृत्तियां बहिर्मुखी रहती हैं, आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं दिखता।

कुण्डांलेनी शक्ति जाग कर जब सुषुम्ना पथ में छओं चकों का नेध करती हुई सहस्रार में शिवसायुज्य पद पर आरुढ होने जाती है, तब प्रतिप्रसव क्रम द्वारा सब इन्द्रियों को अन्तमुखी कर देती है, मन के परों को काट डालती है, और वृद्धि को जगत के बहिर्चिन्तन से विश्रांति देने लगती है, और अन्तरात्मा रूपी सूर्य पर छाये हुए वादल एक-एक कर के विकीन होने लगते हैं। ेहृदयाकाश निर्मल और स्वच्छ हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश अन्तराकाश में पूर्ण तेज से युक्त होकर चमकने लगता है। अविद्या का गाढ अन्धकार फट जाता है और अन्धेरे में बसेरा करने वाली बासना रूपी चिमगीदडों अथवा काम क्रोधादि उह्दकों के ठहरने का कहीं स्थान नहीं रहता, और वे वहीं बैठे बेठे ज्ञान रूपी सूर्य के तेज से समाप्त हो जाते हैं। इसी अभिनाय से शंकर भगवत्पद कहते हैं कि भगवती अविद्यांघकार को नष्ट करने के लिये ज्ञानरूपी सूर्य का उद्दीपन करती है। दूसरा भाव यह भी है कि सूर्य मण्डल में अधोमुखी सूर्य शक्ति जागरण के पश्चात उन्मुख होकर अमृत का स्नाव करने लगता है और परिणाम स्वरूप वहिर्विषयों की वासनायें स्वयं शांत हो जाती हैं। उसका फल यह होता है कि कर्मानुष्टानों में रत, अविद्या के अन्धकार में पडे हुए कर्मकांडी वहिरनुष्ठानों का तिरस्कार कर के अन्तर्याग में रूग जाते हैं। क्योंकि भगवती की चिन्मयी वाटिका के पुष्पों से प्रवाहित मधुर मकरन्द के स्रोतों के झरने जड लोगों की जडता को भी द्वीमृत करने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवती की चिन्मयी सत्ता ही तो नाना मेद रूपा सृष्टि के प्रभव काल में स्थूल सृक्ष्म जगत् का स्वांग भर छेती है, और प्रतिप्रसव क्रम के आरम्भ होने पर सब नाम ख्यों को अपने में विलीन करती हुई शिव के निष्कल रूप से सायुज्यता का आलिंगन कर के स्वयं शिव स्वरूप हो जाती है। जीव की जडता पानी होकर बह जाती है और वह चैतन्य गंगा में स्नान करने लगता है।

आत्मा असंग है, उसका जड प्रकृति अथवा उसके विकारों से तादात्म्य नहीं होता । स्थूल सूक्ष्म शरीर पर आत्मा की चेतना का ' प्रकाश अवश्य दृष्टिगोचर होता है, परन्तु आत्मा कभी शरीर नहीं बनता, वह सदा असंग है। देहाभिमान द्वारा केवल आंति मात्र का स्फुरण हो उठा है कि मैं देह हूं। क्या चेतन स्वरूप आत्मदेव कभी जड देह वन सकता है ? यदि वह देह बन गया होता तो जागरण में अनुभव में आने वाला शारीरिक कप्ट स्वप्न में भी बना रहना जाहिये था, परन्तु वह ही एक आत्मा जागृत और स्वप्ना-वस्था के सुखदु:ख अलग-अलग भागता है, और गाढ निदा में सब छूट जाते हैं। तीनों अवस्थाओं का पृथक-पृथक योग होने से उनके भोगों की अनुभूति भी पृथक २ होती है । स्वभाव से असंग आत्मा में कष्ट पीडा बेदनादि का सर्वेथा अमाव है, परन्तु जब वह देह से संगी होता है उसको देह के धर्मों का भी भोग अनुभव गम्य होने लगता है। देहाध्यास ने मानो उसे अपने स्वरूप से गिराकर उसमें शरीर की जड़ता के अध्यारोपण की भ्रांति उत्पन्न कर दी है। देहाध्यास जितना रहं होता जाता है, उतनी जडता की भी वृद्धि होती जाती है। मनुप्यों से पशुओं और पशुओं से उद्भिजों में अधिक जडता देखने में आती है। मनुप्यों में भी अन्तर होता है, कोई कोई थोडे से कष्ट से विह्नल हो उठते हैं, उनमें जहता अधिक

है, और कोई कोई इतने तितिक्षु होते हैं कि महान कप्टों की भी परवाह नहीं करते, उनमें जडता कम समझनी चाहिये। शरीर के योग से ही आत्मा का स्वाभाविक आनन्द स्वरूप तिरोहित हो गया है। जितना मनुप्य देहबृत्ति का त्याग कर के आत्मस्थिति में ऊंचा उठ जाता है, उसे शारीरिक कष्ट उतना ही कम मन्ताप पहुंचाते हैं, और उसके आनन्दानुभव की वृद्धि होती है। कुण्डिलनी शक्ति जागकर पांचों तत्वों और मन का वेध कर के जड चेतन की ग्रंथियों को खोल देती है, तब साधक का देहाध्यास शिथिल हो जाने पर वह आत्मस्थिति की उच्च मृमिकाओं का अनुभव करने लगता है और आनन्द की लहरें उसकी प्रत्येक नाडी में प्रवाहित होने लगतों हैं।

चैतन्यस्तत्रक मकरन्द् श्रुतिझरी का संकेत मधुप्रतीका मृमिका के िर्छे भी हो सकता है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा के उद्य होने पर आती है। चैतन्य का अर्थ मंत्र-चैतन्य भी ग्रहण किया जा सकता है, उस पक्ष में श्री विद्या के मंत्र को स्तबक और मंत्र के अनुष्ठान द्वारा कुण्डिलनी शक्ति के जागरण से प्राप्त होने वाले दिव्यानन्दावेश का प्रवाह मकरन्द के स्रोत की झरी से उपमित किया जा सकता है। मंत्र चैतन्य का लक्षण योगशिखोपनिषद् में इस प्रकार कहा गया है।

## यदानुध्यायते मंत्रं गात्रकंपोऽथ जायते। ७०।

अर्थात् जब मंत्र का ध्यान किया जाता है, तब गात्रों में कप का अनुभव होना चाहिये। कंप शक्ति के सिक्रय होने पर हुआ करते हैं, और उस कंप में दिव्यानन्द की लहरें प्रवाहित होती हुई अनुभव में आती हैं, जिससे सिर में आत्मानन्द की मस्ती प्रदान करने वाला नशा सा चढ जाता है। मंत्र चैतन्य का अर्थ मंत्रयोग द्वारा शक्ति का जागरण ही समझना चाहिये। कुण्डलिनी शक्ति के जागने पर शरीर की जडता, आलस्य, भारीपन इत्यादि दोष तत्क्षण दूर हो जाते हैं। श्री विद्या के अक्षरों की चिन्तामणियों से और मंत्र की चिन्तामणियों की माला से भी उपमा दी जा सकती है। भगवती का अनुग्रह मुमुक्षुओं को मोक्ष देता है और सकाम उपासना करने वालों की अभीप्सित् कामनाओं को पूर्ण करता है, इसलिये कहा है कि भगवती दरिद्रियों के लिये चिन्तामणियों की माला के सहश है। एक चिन्तामणि इन्द्र लोक में है जो कल्प वृक्ष के सदश सब ही कामनाओं को पूर्ण करती है, परन्तु पंचदशी मंत्र में १५ और षोडशी में १६ अक्षर उतनी ही चिन्तामणियों के तुल्य हैं, जो उपासकों की सब ही कामनाए पूर्ण करते हैं।

इस श्लोक से हादिविद्या का प्रथम कूट इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है। मिहिर से हकार, मकरंद की सोमसहरा उपमा से सकार, चिन्तामणि से सब कामनाओं को पूर्ण करने वाळा ककार और वराहावतार के महीउद्धार सहश पृथिवी वीज का लकार और 'भगवती' पद से भगवती का शाक्षात् हल्लेखा अक्षर समझना चाहिये, एक कूट सिद्ध होने से पूरा मंत्र प्रहण किया जा सकता है क्योंकि इस विद्या के तीनों कूट इन ही अक्षरों से बनते हैं। आगे चल कर श्लोक ३२ के नीचे यह दिखायेंगे कि शंकर भगवत्पाद की इष्ट विद्या हादि विद्या ही थी। इसलिये इस श्लोक में भगवती के गुणानुवाद के साथ-साथ उस विद्या का रूप भी बता दिया गया

है। हादि विद्या से ही चतुष्कृटी शांकरी विद्या का भी निर्माण होता है, और त्रेलोक्य मोहन कवच में उससे पाताल लोक से रक्षा होने का उल्लेख मिलता है, इसलिये यहां 'मुरिएप्वराहस्यदंष्ट्रा' कहने से स्पष्ट हादि विद्या की ओर संकेत दिख पडता है।

भगवान ने मुर राक्षस का वध किया था, इसिल्ये उनका एक नाम मुरारि अथवा मुरिएप भी प्रसिद्ध है, इसिल्ये मुरिएपवराह का अर्थ बाराह अवतार है। भगवान ने वराह का रूप धारण कर के पाताल से दांतों पर भूमि को उठाकर ऊपर निकाला था और उसे उसके स्थान पर अपनी आधार शक्ति प्रदान कर के स्थापित किया था। उसी प्रकार कुण्डलिनी रूपी आधार शक्ति के जागने पर भगवती जन्म मरण रूपी संसार सागर में डूबे हुओं का उद्धार करती है। बाराह भगवान का बीज मंत्र 'हूं 'है अर्थात हूं बीज का प्रयोग करने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, वह बाराह भगवान के दांत के सहश जीवों को संसार सागर से बाहर निकाल लेती है।

मुरारि विष्णु भगवान ने बराह अवतार धारण कर के पाताल में धसती हुई पृथिवी को उभारा था। मूला- घार पृथिवी तत्व का स्थान है और चरण पाताल के स्थान माने जाते हैं। जीव ने पाथिव शरीर में अध्यस्त होकर अपने को अन्धकार में डाल रखा है, जितना-जितना वह मूलाधार से ऊपर उठता जाता है, उसका अध्यास सूक्ष्म होता जाता है और सहस्रार में पहुंचकर सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसिलिये जन्ममरण रूपी संसार की पाताल रूपी दल-दल से निकलने के लिये, उसे भगवती की वैष्णवी बाराही शक्ति का

आश्रय हेना चाहियं । वाराही शक्ति अथवा वाराही विद्या का वर्णन वाराहोपनिषत् में मिछता है, वहां ब्रह्म विद्या को ही वाराही विद्या कहा है। देखें वाराहोपनिषत् (अतस्त्वद्र्पप्रतिपादितां बम्हिवचां ब्रहीति हो वाच) (१,१) अर्थात ऋमु ऋषि वाराह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने रूप से प्रतिपादित ब्रह्म विद्या कहिये। भावनोपनिषत् में वाराही शक्ति को पिता समान दिखाया है, देखें परिशिष्ठ (१)। मूछाघार से भी नीचे अधिक अन्धकार के स्थान हैं। मूछाघार और स्वाधिष्ठान को अन्धकारमय आग्नेय मंडळ माना जाता है। यदि शरीराध्यास की वृद्धि होती जाय तो जीव अधिकाधिक जडता में उतरता जाता है। पाताळादि निम्न छोको को घनांघकारमय माना जाता है। ईशावास्योपनिषत् में यह बात यजुर्वेदीय निम्नोंद्भुत मंत्र द्वारा इन शब्दों में कही गई है।

असुर्या नाम ते कोका अंधेन तमसा वृताः। तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ ३॥

अर्थ:— अन्धकार से आवृत्त जो आसुरी छोक हैं, उनको आत्म हनन करने वाला मनुष्य मरकर जाता है।

जड पार्थिव शरीर में आत्म भावना के दृढ अध्यास को ही यहां आत्म हनन कहा गया है। आत्म स्वरूप को जानने के लिये इस अध्यास से उभरना अनिवार्य है और वाराही शक्ति का आश्रय लेकर उससे उपर उठा जा सकता है, यह भाव इस क्लोक की अन्तिम पङ्क्ति में दिखाया गया है।

#### [8]

त्वद्न्यः पाणिक्यामभयवरदो देवतगण--
स्त्वमेका नैवासि प्रकटितवरामित्यभिनया।

भयात्वातुं दातुं फलमिप च बांछासमिषकं

शर्णये लोकांना तबहि चरणावेब निपुणी।।

अर्थ:— तेरे सिवाय अन्य सब देवतागण दोनों हाथों के अभिनय से अभयदान और वरदान देते हैं। तू ही एक ऐसी है जो अभयदान अधवा वरदान देते समय हाथों का अभिनय नहीं करती। भय से त्राण करने में और बांछा के अनुकूछ वर प्रदान करने में, हे लोकों की शरणये! तेरे दोनों चरण ही निपुण हैं।

सं० टि० — इस इलोक में भगवती की उपासना के लिये 'एं क्लीं सी: ' इस बाला मंत्र का संकेत है, जो मुक्ति मुक्ति दोनों देता है।

देवता दो प्रकार से अनुप्रह करते हैं. १. अभयदान देकर और २. वरप्रदान करके। वरदान से मनी-वाञ्छित कामना की सिद्धि होती है। दोनों प्रकार के अनुप्रहों को हाथों के अभिनय से प्रकट किया जाता है। दक्षिण हाथ उठा कर अभयद अभिनय किया जाता है और बाय हाथ को जैसे सिर पर रखते हैं, नीचे झुकार कामना सिद्धि घर्ष वरद अभिनय किया जाता है। सब देवता और सब गुरुजन इंस प्रकार ही अनुमह करने की इच्छा से दोनों हाथों के अभिनयों द्वारा अपनी इच्छा प्रकट किया करते हैं। परन्तु भगवती की शरण में सब लोक हैं. मक्त में शरणागित का भाव उदय होते ही, उसकी कामना पूर्ण होती है। और भगवती चारों हाथों में इक्षुधनुः, ५ बाण, और अकुश एवं पाश धारण किये हुए है इसिलये वह हाथों का अभिनय नहीं करती, परन्तु दोनों चरण ही भय से रक्षा करने में और सब कामनाओं के लिये सिद्ध बरदान देने में निपुण हैं। कराभिनय द्वारा वर देने की इच्छा को किसी प्रकार प्रकट करने की क्या आव- इयकता है ? जो मनुष्य अनन्य भाव से शरण में आता है उसकी सब कामनाएं स्वयं पूर्ण हो जाती हैं और सब प्रकार के भयों से उसकी रक्षा हो जाती है।

## दारिद्रय दु:ख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वीपकार करणाय सदाईचिता।

शास्त्रों में भगवती को अग्नि के रूप से हवन द्वारा प्रसन्न करने का विधान देखने में आता है। जंगरों में हिंसक पशुओं के भय से रक्षा के लिये प्रज्वलित अग्नि रखी जाती है। अग्नि की समक्षता से मनुप्य में अभय की भावना स्वतः जाग उठती है, यह सबका अनुभव है। अंधकार में भय लगता है, दीपक रहने पर भय नहीं लगता। रक्षार्थ दिग्बंधन के मन्त्र द्वारा भी प्रज्वलित अग्नि के परिकोट की भावना की जाती है। यथाः—

नमो भगवीत जवाका माकिनी देवदेवि सर्व मूत संहार— कारिके जातवेदिस जवकंति जब्छ २ प्रज्वक २ ऱ्हां ऱ्हीं ऱ्हूं र र र र र र हं फट स्वाहा, इति परितो विहः परकारं ध्यायेत।

सब भयों का एक मात्र कारण यह दु:खालय संसार ही है। यद्यपि विश्व में प्रकृति की रचना सौन्दर्य का भय का मूल धर है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति देवी कारण ने अपने स्वाभाविक सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिये ही इस विश्व की रचना की है। तारागण रूपी हीरे माणिक्यों से जिटत आकाश जिसका मुकुट है, तेज:पुंज सूर्य चन्द्र और अभि जिसके तीन नेत्र हैं, अन्तरिक्ष जिसका वक्षःस्थल और विश्व की चित्रविचित्र विविध रचनायं जिसके शृंगार हैं, और जिसके रूप-लावण्य की छाया सर्वत्र वसी हुई है, जिसकी अंगप्रभा सर्वत्र चमक रही है, ऐसा यह विश्व उस भगवती के समस्त सौंदर्य राशि का विकास ही तो है। विश्व की एक-एक गौणकृति की चमकदमक पर पतंगवत मनुष्य मोहित हो जाता है। क्यों न हो ? सौंदर्य का मूला, आनन्द का प्यासा यह जीव एक-एक अणु की प्रभा में इतना आसक्त हो जाता है कि उसकी दृष्टि प्रकृति देवी के समष्टि सौंदर्य तक पहुंच पाती ही नहीं, उसकी एक देशीय मोहासक्ति ही उसके दु:ख का कारण बन जाती है। दीपक ही पतंग की मृत्यु का कारण हो जाता है।

अग्नि भगवती का साक्षात् स्थूल स्वरूप है। भगवती के एक प्रणव का रूप ऐं भी है। 'ऐं' अग्नि तत्व का अक्षर है, और सुशुम्ना नाडी से संबंधित है, सुशुम्ना को भी अग्नय माना जाता है। ऐं बीज को वाक् बीज भी कहते हैं, वाक् शक्ति को भी अग्निमयी कहते हैं। 'तेजोमयी वाक्' ऐसी श्रुति है। ऐं का त्रिकोणाकृति भाग शक्ति का दोतक

है। भगनती का तीसरा नेत्र जो अकुटि के ऊपर स्थित है, वह भी अग्नेय है, जिसके एक कटाक्ष से संसार रूपी मेवसागर के भय से मुक्ति मिलती है। इस्लियं ब्रम्हाजी ने मधु कैटम से भयभीत होकर इस ही बीज द्वारा भगवती की आराधना की थी। कामनाओं की सिद्धि के लिए काम बीज का प्रयोग किया जाता है। जिसके गर्भ में आद्योपान्त सारा विश्व है। (देखें दलोक १९.)

भगवती के दोनों चरण सर्वशक्तिसामर्थ्य युक्त हैं, उनका प्रतीक सोः बीज समझा जाना चाहिय। 'स' अक्षर शक्ति बाचक माना जाता है, दो सकारों के लिये द्विचनान्त 'सो ' पद दोनों चरणों का संकेत करता है, विसर्ग भी शक्ति का ही द्योतक है। इस प्रकार सोः बीज से भगवती के दोनों चरणों की सर्व शक्ति-मचा प्रकट होती है। और तीनों बीजों से बाला का सब भयों से मुक्ति और मन बांछित कामनाओं की सिद्धिदे ने बाला मंत्र सिद्ध होता है। ऐसे ही नवाण मंत्र को भी जानना चाहिये।

काम देव सब प्रकार के मोहों का राजा है, जो तपस्वी ज्ञानियों के चित्त पर भी प्रहार किये बिना नहीं रहता । मुमुक्षुओं को उससे अपनी रक्षा करने के लिये, सब भयों से त्राण करने वाले भगवती के चरणों की ही शरण में जाना चाहिये, दूसरा कोई मार्ग बचने का नहीं है । यह बात आगे के तीन स्रोकों द्वारा कही गई है ।

[ 4 ]

इरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरा नारी भूत्वा पुरस्पिमपि क्षोभमनयत् ।

## स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेखेन वपुषा मुनिनोभप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् ॥

अर्थ: — हिर (विष्णु भगवान) ने पूर्व काल में, प्रणत जनों को सीभाग्य प्रदान करने वाली तेरी आराधना कर के नारी का मोहिनी रूप धारण कर, त्रिपुरारि महादेव के भी चित्त में काम का क्षोभ उत्पन्न कर दिया था। और काम देव स्मर भी तुझ को नमन करने के कारण ही अपनी पत्नी रित के नयनों द्वारा चुंबन किये जाने वाले शरीर से बढ़े बढ़े मुनियों के भी अन्त:करण में मोह उत्पन्न कर देता है।

सं० टि० श्री अच्युतानन्दजी प्रणतजनसौभाग्यजननीं को प्रणत-जनसौभाग्यजनिन हैं पढकर रलोक का अर्थ इस प्रकार करते हैं:— हे प्रणत जन सौभाग्य जनिन हीर तेरी हैं रूप से आराधना कर के मोहनी का रूप प्रदण करते हैं। हैं काम कला है और कादि विद्या का तीसरा अक्षर है और अनुत्वार (शिव) सहित माया, लक्ष्मी और काम बीजों में रहता है। इस रलोक से साध्य सिद्धासन विद्या (हीं क्लीं ब्लें) का उद्धरण किया जाता है।

पुराणों की गाथा के अनुसार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मथन किया था, मथन करने पर समुद्र से अनेक पदार्थ निकले, जिनके साथ अमृत और हलाहल विष भी निकले थे, अमृत के बटवारे के लिये दोनों में विवाद उपस्थित हुआ इस पर विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का कलश लेकर उसके बांटने का काम करने लगे। देव और असुरों को अलग-अलग दो पिक्तियों में बिठा दिया गया मोहिनी के नेत्रों के कटाक्षों और अंगों के हाबमावों से सब असुर मोहित हो गये और सारा अमृत देवताओं को बांट दिया गया। वे अमृत पीकर अमर हो गये और असुर मर्त्य रह गये। अमृत के पूर्व जो हलाहल निकला था, उसके पभाव से जब सारा विश्व जलने लगा, तब देव और असुर दोनों ही घबरा गये, उस समय करणा सागर शंकर भगवान ने उसे पान कर के सब की रक्षा की थी, इसके पश्चात् शकर एकांत में जाकर समाधिस्थ होकर बैठ गये। उठने पर उन्होंन जब मोहिनी रूप द्वारा असुरों के ठगे जाने की बात सुनी, तब विष्णु भगवान से उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा प्रगट की। भगवान ने वह रूप फिर शंकर को भी दिखाया। उसे देखकर शंकर इतने मोहातुर हुए कि काम के क्षोम से अपने को मुलकर मोहिनी के पीछे दौडने लगे।

पुरा काल में कश्यप नाम के एक प्रजापित थे, वे कश्यप सागर के तट पर रहा करते थे। शायद वह कश्यप सागर योरोप और एशिया के मध्यवर्ती मधुर जलयुक्त महान सरोवर आधुनिक कैस्पियन सी ही हो। इसलिये इस पौराणिक गाथा को उस युग का स्मारक कहा जा सकता है, जब आर्य जाति मध्य एशिया में निवास करती थी। कश्यप देव की दो स्त्रियां थीं—दिति और अदिति। दिति की सन्तान दैत्य अर्था असुर हुए और अदिति की देव। पश्चिम में रहने वाली अनार्य जातियां दैत्य कहलाती थीं, और आर्य जाति के लोग देव कहलाते थे। दैत्यों को संस्कृत में दानव भी कहते हैं। फारसी का दाना (बुद्धिमान) शब्द दानव का ही अपश्रंश दिख पड़ता है और फारसी में देव शब्द बुरे अथों में प्रहण किया जाता है। फारसी में देव शब्द विशास भयंकर ध्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता है, जिसे अंग्रेजी में जायेंट giant कहते हैं। परन्तु योरोप की भाषाओं में देव शब्द ने अपना स्वरूप तद्रुप ही रखा है, जैसे डिवाइन, डियू (divine, dien)। और संस्कृत में दोनों शब्दों का विपरीत और विरोधी अर्थ दोनों की विपरीत और विरोधी मनोवृत्तियों और संस्कृतियों पर प्रकाश डास्ता है।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस गाथा का महत्व समझने चोम्ब है, इसिछये उसे समझाना हम उचित समझते हैं। यह संसार एक महासागर है, जो अनंक रलों की खानि है। प्राकृतिक विज्ञान के बिषय ही वे रत्व है, जिनको प्राप्त करने के लिये ध्यान रूपी. मथनी से उसका मथन किया जाता है। मथनी को घुमान के लिये उसपर एक रस्सी रुपेटी जाती है, वहां वासुकी नाग से यह काम लिया गया था। मन ही वह वासुकी नाग है, जिसने सारे जगत को इस रखा है। उसका भुख बहिर्भुखी और पूंछ अन्तर्भुखी हैं। मुख की ओर असुर बाह्य विषयों की ओर खेंचते हैं. और पूंछ की ओर से देवगण अन्तरात्मा की ओर खेंचते हैं। वृत्तियां भी आसुरी और दैवी विख्यात हैं। तब उस मनरूपी रस्सी को तानकर खेंचन से ध्यानरूपी मथन आरम्भ होता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुप्य वहिर्विषयों पर ध्यान जमाकर भौतिक विज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं और देवता अन्तरात्मा की आध्यात्मिक खोज के लिये चिंतन करते हैं। आत्म ज्ञान अमृत है, ओर भौतिक विज्ञान में

विष रहता है। आधुनिक वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन का फल नश्चर है और उनका प्रयोग जगत के विनाश के लिये ही अधिक किया जाता है। जहां तक उनका संबंध संसारिक वैभव से है, वह भी मानव जाति के यद्यपि सुख की मात्रा बढाने की इच्छा से किया जाता है, परन्तु सुख की वृद्धि के साथ दु:खों की भी वृद्धि करता है। सुख दुःख दोनों बराबरी के साथी हैं, दोनो एक ही सिके (सदा) के दो पार्श्व हैं, और दोनों का मूल्य उस सिक्के के बराबर हैं। अन्तरात्मा में प्रविष्ठ होकर दोनों से मुक्ति पाना ही आध्यात्म मार्ग का ध्येय है। भगवान की मोहिनी बहिर्मुखी वृत्ति वालों को सदा अमृत पान से वंचित करती रहती है; यहां तक कि शंकर भगवान की भी समाधि कभी-कभी भंग हो जाती है। शंकर भगवान ने अमृत पान की इच्छा नहीं की, म तो पूर्व से ही अमर थे, और विष को पीकर भी नहीं मरे, तो भी मोहिनी शक्ति की आति में कुछ समय के लिये वे भी आ ही तो गये, यह मोहिनी माया इतनी प्रबल है।

इसिलये मुमुक्षुओं को संसार सागर के रत्नों की प्रेयासिक छोडकर, तितिक्षा सिहत दुःखों को सहन करते रहना चाहिये। आत्मा अमर है, उसे कोई हलाहल मार नहीं सकता।

दुःखों से उद्विम न होना और सुखों की स्पृहा का त्याग करना ही स्थितपञ्चता का छक्षण है।

भगवान का भगवती की आराधना कर के मोहिनी रूप से भगवती के नारी सौन्दर्य का आश्रय लेना ही उसकी आराधना है।

हादि विद्या मोश्न देती है, उसका प्रथम अक्षर ह कार शिव बाचक है। विष्णवी विद्या में छः कूट होते हैं, प्रथम तीन कृटों में हादि विधा ज्यों की त्यों है. और अन्य तीन कूटों के प्रथम दो कृटों में ह स के स्थान पर स ह और अन्तिम कूट में स ह पूर्व में जोड़कर षड़ाक्षरी कूट मंत्र बनाया गया है। इस प्रकार आधा मंत्र शिव प्रधान है और आधा शंक्त प्रधान कर दिया गया है।

भगवान का एक नाम हिर्दे । ह्+अ-र्-इ इनमें हकार शिव बाचक है, अकार भी ब्रह्मपद बाचक है— अक्षराणामकारोऽस्मि (गीता) । अकार को हटाकर, र में जो न्हस्व इकार है उसे दीर्घ कर देने से न्हीं पद बनता है । र कार अग्नि का अक्षर होने से शिक्त बाचक है और दीर्घ इकार भी, इस प्रकार न्ही (हज्जा) पद बनता है । उस पर अनुस्वार रूपी पाण प्रतिष्ठा करने से मोहिनी नाथा का रूप बन जाता है । इस प्रक्रिया में पुरुष बाचक अकार को हटाकर और इकार को दीर्घ कर के स्त्रीलिंग बनाया गया है । न्ही का अर्थ रुजा होने के कारण न्हीं को मोहिनी रूप कहना यथार्थ ही है ।

या देवी सर्व भूतेषुविष्णुमाँयति शब्दिता नमस्तस्यः ३ नमी नमः॥

काम देव ने कादि विद्या मूल मंत्र की ही उपासना की थी।
काम देव प्रजनन शक्ति का देवता है, और
साध्य सिद्ध
ईश्वर की सृष्टि करने की इच्छा से ही उसका
उदय होता है। भगवान ने भी कहा है कि
धर्म के अविरुद्ध काम मेरा ही रूप है। परन्तु रजोगुण से उपक होने

के कारण सत्वगुण का वह वाचक भी है। रति उसकी पत्नि है। दोनों का रूप अति सुन्दर है, परन्तु काम देव का शरीर तो इतनः सुन्दा है कि रति भी उसके इत्य का अपने नेत्रों से सदा चुंबन किया करती है, अथवा दृष्टि रूपी जिव्हा से उसके रूप का रसा-म्बाद लिया करती है। कामदेव का सामर्थ्य भी इतना अधिक है कि बड़े-बड़े मुनियों के चित्त को भी शुट्ध कर देता है। यह सब भगवती की उपासना का ही फल है, क्योंकि कादि विद्या की उपासना से रूप लावण्य सहित सब ही सिद्धियों की श्राप्त होती है। ब्लें रित का मंत्र है व और ल् उसके नेत्र हैं और ए शक्ति रूप है। उपरोक्त रेलोकोक्त वपुषा पद से वृ. 'लेह्यत ' पद से ले और 'महतां मुनिनाम् ' पद से अनुसार लेकर उक्त बीज की उद्धरण किया जाता है, माया बीज और काम बीज के योग सं अच्युतानन्द स्वामी ने इस रहोक से ' हीं क्हीं ब्हें ' इस साध्य-सिद्ध मंत्र का उद्धार किया है। इस मंत्र से हृदय चक्र और महानाद के ऊपर शक्ति का न्यास किया जाता है। इसका फल सर्व सौभाग्य की प्राप्ति है जैसा कि 'प्रणत जन सौभाग्य जननीं यद सं स्पष्ट है।

अगले श्लोक में कामदेव के सामर्थ्य का वर्णन है।

( & )

घनुः पौष्प मौर्वी मधुकर मयी पंचविशिखा वसंतः सामन्तो मलयमक्टदायोधनरथः।

# तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते ! कामपि कृपा— मपांगात्तं लब्ध्वा जगदिदमनंगो विजयते ॥

क्लिष्ट शब्दार्थः - विशिख=बाण, मौर्वी=रस्वी, अपांग=कटाक्ष ।

अर्थः — धनुष्य पुष्पों का बना है, उसकी रस्सी (ज्या) मीरों की बनी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय उसके बाण है, बसन्त ऋतु उसका योद्धा सामन्त है, मल्यागिरि का शांतल मंद सुंगधित पवन उसका युद्ध में बैठने का रथ है और वह स्वयं अनंग (शरीर रहित) है, ऐसा कामदेव ऐसे शस्त्रों को लेकर सार जगत को अकेला जीत लेता है। हे हिमगिरि सुते! यह सामर्थ्य केवल तेरे कटाक्ष से कुछ थोड़ी सी ही कृपा प्राप्त करने का फल है।

सं. टि:— इस इलोक से काम बीज क्ली का उद्धरण किया जाता है, काम से क कार, मलय से ल कार, मौवीं से ई और पौष्प से अनुसार लेना चाहिये।

काम देव थनंग है, इंकर ने उसका देह भस्म कर दिया था।
दक्ष प्रजापाति के यज्ञ में अपने पति का अपमान
काम दहन
वाख्यान न सहन करने के कारण सती ने अपना देह
योगाग्नि से भस्म कर दिया था। ठीक ही तो
है, शिव दोही, मोहासक्त, प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष, प्रजापतियों
के देह से पैदा होने वाछी वह सती शक्ति उनके सकाम यज्ञों में

अपने ईश्वर का निरादर कैसे सहन कर सकती है। प्रजापति से यहां हमारा अभिप्राय राजे महाराजाओं से नहीं है, हमारे विचार से तो प्रत्येक प्रहस्थ जो बच्चे पैदा करने में ही कुश्र है अपनी प्रजा का छोटा-मोटा प्रजापति ही है। अस्तु । दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के देह त्याग के पश्चात शंकर दीर्घकालीन समाधि लगाकर बैठ गये, और सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म महण किया। पार्वती ने शिवजी के साथ विवाह करने का हट किया और उप्रतप करने लगी। तब देवाताओं ने काम देव को शिवजी की समाधि खोलने के लिये मेजा। कामदेव उपरोक्त संभा लेकर सशस्त्र शिवजी के स्थान पर पहुंचा, वहां वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ, मलयागिरि की जीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी, पुष्प खिल गये जिन पर मौरे गूंजने लगे और काम देव ने अपने पाची बाणो का शिवजी पर प्रहार किया, बस शिवजी की समाधि खुरू गई। उन्होंने सामने कामदेव को एक झाड के पीछे खडा देखा। उसको अपनी समाधि में विष्ठरूप देखकर शिवजी ने तीसरा ज्ञान नेत्र खोला और ज्ञानांधि से उसे मस्म कर दिया, तब से काम अनंग हो गया है। उसकी पिल रित ने पार्वती से अपना शोक सुनाया, भवानी ने कृपा कर के उसे फिर जीवित कर दिया। अब वह अनंग होने पर भी कामियों को अपने प्रभाव से पराजित कर के सारे जगत का विजेता कहलाता है। प्रभव के लिये मैथुनिक सृष्टि की आवश्यकता है, और काम के बिना सृष्टि श्रमव संभव नहीं। भगवान ने भी कहा है।

धर्माविरुद्धोः मृतेषु कामोडरिम भरतर्षम ।

परन्तु वह समाधि के लिये बहुत बडा विन्न है, बडे-बडे योगियों को भी पथ अष्ट कर देता है। जो शंकर की भी समाधि खोल सकता है, उसकी दुर्जयता प्रत्यक्ष ही है। काम वासना का क्षय ज्ञान के उदय होने पर ही होता है, इससे पूर्व नहीं। यह ही इस आख्यायिका का अभिप्राय है। श्लोक में काम को सारे जगत का विजेता कहने से, साधकों का लक्ष्य काम वासना के प्रभाव की ओर आकर्षित करना है, जो भगीरथ प्रयत्नों से भी शमन किया जान कठिन है। परन्तु कामदेव का सारा सामर्थ्य भगवती के अति स्वल्प कृपा कटाक्ष का ही तो फल है, इसिक्ये मुमुक्ष साधकों को इस दुर्जय शत्रु से बचने के लिये भगवती की ही शरण में जाना चाहिये। भगवती के ध्यान मात्र से रक्षा हो सकती है।

इसिंख अगले स्लोक में भगवती का ध्यान बताया जाता है:--

### [9]

क्वणत्कांचीदामा करिकलभ कुंभस्तन नता
परिक्षीणा मध्ये परिणतशरचन्द्र वदना ।
धनुर्वाणान् पाशं सृणिमपि दधानाकरतलैः
पुरस्तादास्तां नः पुरमधितुराहो पुरुषिका ।

कठिन शब्दों का अर्थ:— कांची=मेखरा जो स्त्रियां कटि पर पहनती हैं। दाम=बंधनी, तगडी, करूभ=बचा, साण=अंकुश अर्थ:— किट पर कण कण शब्द करने वाले घृंघुरओं युक्त मेखला बांधे हुए, हाथी के बच्चे के मस्तक पर निकले हुए कुंम सहश स्तनों के भार से झुकी हुई, मध्य भाग में पतली, शरद ऋतु की पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसे मुख वाली, चारों हाथों में धनुष, ५ बाण, पाश, और अंकुश धारण किये पुरारि की आहो पुरुषिका हमारे सामने (ध्यान में) रहें।

मं० टि० आहो पुरुषिका= पुरमिथतः शिवस्य अहंकार रूपा। त्रिपुरारि अर्थात् जायत स्वप्त सुषुति तीनों से अतीत ब्रह्म स्वरूप में अहम विमर्ष का व्युत्थान होना यहां अभिप्रेत है। इस इलोक से ब्लूँ बीज ग्रहण किया जाता है, बाण से ब्, करतल से लू, मिथतुः से उ और आस्ता से अनुस्वार।

देवताओं का ध्यान खडी हुई स्थिति में किया जाता है, इसिलिये सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों में खडी मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि खडी स्थिति में उपासक की दृष्टि चरणों पर पडती है और बैठी हुई मूर्ति के मुख पर। ध्यान चरणों का ही अभीष्ट है, पूजन भी चरणों का ही करना चाहिये।

पुरारि या त्रिपुरारि शंकर को कहते हैं। जायत, स्वम और सुष्पितीन पुर हैं, शंकर तीनों अवस्थाओं के बैरी है, क्योंकि वे सदा समधिस्थ रहते हैं। मोक्ष ब्रह्म छीनता का नाम है, ब्राह्मी अवस्था में समस्त तीनों छोकों का एवं जायत स्वम सुष्पित तीनों अवस्थाओं का छय हो जाता है। कहा है:—

न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजा नो महदादयोऽभी न प्राणवुद्धीन्द्रिय देवतावा न सिन्निवेशः कलुलेक कल्पः । न स्वप्न जागने हित्तत्मुपृतं नखंजलंभूऽनिकोऽग्निरकः संसुप्त वच्छून्य वदप्रत्तर्कयं तन्मूकभृतं पदमामनन्ति ॥ शीमद्भागवत ।

अर्थ:— जहां न वाक शांक है, न मन, न सत्व, तमोगु रजोगु न ये महदादि हैं। न कर्मेन्द्रियों अथवा ज्ञानिन्द्रियों के देवता हैं और निश्चय ही न लोकों की कल्पना रूपी प्रतीति। न वह स्वप्न है न जाग्रत और सुवृप्ति, न वहां आकाश, जल, पृथिवी, वायु, अग्निया सूर्य है। सुवृप्तिवत् शून्यवत् अप्रतर्क्य ही व मूल-मृत्यद है।

आहो प्रश्विका पद भगवती के छिचे प्रयुक्त किया गया है।
आहो आश्चर्य सूचक पद है, और पुरुपिका पुरुप
माया का
का स्त्री छिंग भाव वाचक पद है। अर्थात भगवती
का रूप आश्चर्यमय है। आत्मा प्रकृति से असंग
है, असंगोऽयमात्मा यह सांख्य वेदान्त का मूल सिद्धान्त है। परन्तु
उपाधि से उस ही में संसारी जीवात्मशक्ति का भी भाव है।
भगवान् ने उसे परा प्रकृति इसी नाते कहा है।

अपरेयमितस्त्वन्यां विद्धि मे प्रकृतिं परां । जीवमूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ गीता (७,५)

जैसे स्फटिक के ऊपर सिन्निधि में आये हुए पदार्थों के रंग की छाया पडकर उसे अपने रंग से रिक्त कर देती है, वैसे ही

आत्मा भी प्रकृति के संसर्ग से संसारी पुरुप दिखने लगता है। पुरुषिका पद में यह ही भाव निहित है। नाया कला के स्तर पर काल, कला, नियति, विद्या और राग इन पांच कंचुकों के आवरणों से स्फटिक सहश आत्मलत्व सोपाधिक होने पर प्रकृति के रंग में रंगा हुआ दिखने लगता है, और भगवती महामाया मनरूपी इक्ष धनुष पर, जिस पर संकल्प रूपी भौरों की प्रत्यंचा चढी है, शब्द-स्पर्ने रूपरस गंधात्मक पांच विषय रूपी बाणों को चढाकर पुरुष का अ खेट करती है, राग रूपी पाश से बांधती है और कोध रूपी अंकुश से ताडन करती है। परन्तु उसका अंकुश भी मां का कोध होने के कारण खांड का बना हुआ है। इस प्रकार वह पुरुष को अपरा प्रकृति के स्तर पर बांघ देती है। इक्षु मधुर रस से भरा रहता है, इसिलये आनन्द रस के भोगी मन को इक्षु धनुष से उपित किया गया है, मन में सदा संकल्प विकल्प रूपी भी रे उडते रहते हैं, उनको धनुप की प्रत्यंचा से उपमा दी गई है। जैसे वे पुष्पों के मकरन्द की कामना से आकाश में गुंजारते रहते हैं, वैसे ही मन की संकल्पात्मका वृत्तियां विषयों की वासना से चित्ताकाश को प्रतिध्वनित करती हुई उडती रहती हैं। पांचों ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित ५ प्रकार के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक पांच पुष्प वाण हैं। राग अर्थात् आसक्ति रूपी ही वह पाश है जिससे सारा जगत् बंधा पड़ा है, क्रोध अथवा द्वेष प्रकृति का अंकुश है, जिससे विद्ध कर मनुष्य कौनसा पाप-कर्म करने को बाध्य नहीं हो जाता । इस प्रकार पुरुष को पशु के सहश वश में रखकर उससे प्रकृति अपने सृष्टि क्रम का कार्य कराती है। भौरों

की प्रसंचा पर चहे हुए उपरोक्त पांच पुष्प वाण दाहा इक्षु धनुष कामदेव का भी अख्न है, और कामिनी स्त्री स्वयं द्यक्ति का ही स्वपं है। इसिल्यं काभी मनुष्यों को मोगासिक्त में फंसान के लिये मानो महामाया ने अपना ही धनुष कामदेव को दे दिया है, क्योंकि विना ऐसे अख्न के अगवाज का सनातन अंश बंधन में नहीं आ सकता था।

भगवान की लीला विन्ति है, अपनी ही शक्ति से वह स्वयं ही बंध जाता है। पारमाधिक दृष्टि से वह स्वयं स्त्री है और स्वयं पुमान, आस्म तस्व में लिंगा भेद का भाव नहीं। वह स्वयं माया है और स्वयं मायानी, स्वयं नट है और स्वयं दशेक, स्वयं ईश्वर है और स्वयं दास। कृष्ण राघा है और राधा कृष्ण, शम सीता है और सीता राम, शिव शक्ति है और शक्ति स्वयं शिव। इसी प्रकार आप ही रित है और आप ही काम।

सब प्राणि मात्र का अन्तरातमा एक ईश्वर स्वयं ही है, जो एक रूप से अनेक हो रहा है, जैसा कि उसका आदि संकल्प था, एकोऽम् बहुस्यां प्रजायेयित।

इस िये साधक जनों को महामाया के आखेट से वचने के लिये कामिनी के काम बाणों से बचना चाहिये और भगवती के चरणों का हृदय में ध्यान करना चाहिये। और

पर तिय ककार तजह गुसाई। ज्यां चोध चन्दा की नाई ॥ तुष्टसीदास क्योंकि, विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः, स्त्रियाः समस्ताःसकका जगस्सु। भगवती के नीचे के वाम हस्त में पाश, और ऊपर के वाम हाथ में धनुष, दक्षिण हाथों में नीचे अंकुश और ऊपर ५ वाण हैं।

अगले श्लोक में भगवती के ध्यान के लिये पीट का वर्णन किया गया है।

#### [2]

सुधार्मिधोर्मध्ये सुरविटिपिबाटीपरिवृते

मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे।
शिवाऽऽकारे संचे परमशिवपर्यक्रिनलयां

भजनित त्यां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम् ॥

कठिन शब्दोंका अर्थ:-- शिवांकारे=त्रिकोणाकृति, निलय=आलय

अर्थ:— सुधा के समुद्र के मध्य, करूप वृक्षों की वाटिका से घिरे हुए मणि द्रीप में. नीप वृक्षों के उपवन के बीच चिन्ता-मणियों के बने घर में, त्रिकोणाकृति मंच पर, परम शिव के पछंग पर विराजमान चिदानन्द छहरी स्वरूप तेरा, कोई बिरले मनुष्य भजन करते हैं, वे धन्य हैं।

सं० टि० शिवाकारे=शिव+आकारे अथवा शिवा+आकारे । यहां हृदय में आनन्दावेष की अनुम्ति की ओर लक्ष्य कराया गया है। ॐ कार में अ+उ+म्+नाद+विन्दु+शान्ति (कला)+शान्त्यातोता सात माना मानी जाती हैं। अ ब्रह्मा, उ विष्णु, म् स्द्र, नाद ईश्वर, विन्दु सदाशिव, शान्ति शक्ति और शान्त्यातीत शिव हैं। प्रथम चार मंच के चार पाये, विन्दु चहर, और शिवाकार मंच पर विराजने बाली चिदानन्द लहरी, अथवा परम शिव पर्यंकितलया चिदानन्द लहरी है।

सगवतों के भजन से पास विदानन्द के आवेशों का अनुभव करने वाले साधक थोड़े ही होते हैं। वे वास्तव में धन्य है जिन पर भगवती की ऐसी कृपा होती है भगवती का ध्यान परम शिव के साथ करना चाहिये, यह वात पूर्व क्षोकोक्त पुरमिश्रवुराहों — पुरुषिका पद से भी प्रगट होती है। सत्य बात तो यह ही है कि सिच्दानन्द के आनन्दावेशों की अनुभृति में स्वयं भगवती की ही कृपा की अनुभृति है, अर्थात् परम ब्रह्म के शून्य अव्यक्त सत्स्वरूप आकाश में शून्य रूपी पलंग पर चिदानन्द की टहरी विराजती है। पलंग एक ब्रिकोण मंच पर बिछा हुआ है, मंच चिन्तामिणियों के वन हुए घर में स्थित है, घर के चारों और नीप वृक्षों का उपवन है, वह उपवन एक मिणियों के द्वीप पर रुगाया गया है। द्वीप के चारों किनारों पर कर्षचृक्षों का चेरा है, और वह द्वीप अमृत के समुद्ध में स्थित है। ऐसा भगवती के रहने का स्थान है।

निःस्पन्द परम शिव ज्ञानन्द ब्रह्म परं पद सुधासिंधु है, जीर विदानन्द लहरी स्वयं चिति शक्ति है। जिसका स्थान सहस्रार पद्म में हैं। सहस्रार ही वह मणि जटित द्वीप है, जिसके चारों ओर कल्प बृक्षों का घेरा है और मध्य में नीप बृक्षों का उपवन है, जिसमें चिन्तामणियों से घर बनाया गया है, उसमें ए त्रिकोणाकृति

अकथ अथवा गुरु चक्र रूपी मंच पर विन्दु रूपी परुंग विछा हुआ है। वहां सिचदानन्द की अथम स्पन्द स्वरूपा चिदानन्द लहरी शिव के साथ विहार करती है। जिसका उल्लेख अगले श्लोक में आयगा । अकथ त्रिकोण चक्र की तीनों भुजाओं के बाहर कमशः १६ स्वर, क से त तक १६ व्यंजन, और थ से स तक १६ अक्षर विराजते हैं, और तीनों कोणों में ह क्ष छ तीन अक्षर हैं। अ. क, थ से युक्त अन्य १५ अक्षरों के कारण, तीनों भुजाए इन अक्षरों से नामांकित की जाती हैं और चक्र का नाम अकथ कहा जाता है । अकथ का अर्थ अकथनीय अथवा अनिवंचनीय होता है। सब वर्ण चिन्तामणियों कं सहश हैं जिनसे यह घर बना है। इसके चारों ओर सहस्र अरे (radii) नीप बृक्ष हैं और उनसे उदय होने वाले संकल्प कल्प बूक्ष हैं। भगवती के पलंग का वर्णन ९२ वें श्लोक में देखें। यहां हरि, रुद्र, ब्रह्मा और महेश्वर को परुंग के चार पाये बताया गया है और सदाशिव को पर्छंग पर विछाने की चहर से उपमा दी गई है। अथवा ॐ परुंग है और अ, उ, म् और अनुस्वार उसके चार पाये हैं। अथवा मूळाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत् चक्र चार पारे हैं और विशुद्ध चक्र उस पर बिछी चादर है। और देह श्री चक्र है। श्री चक्र भगवली का निवास स्थान माना जाता है, देखें स्टोक ११। श्री चक में विन्दु को परुंग का स्थान, त्रिकोण को अथक चक्र, ४३ त्रिकोणों को नीप बृक्ष और ४ श्री कंट और ५ शिवयुवतियों को कल्प बृक्ष समझना चाहिये।

इस श्लोकोक्त 'चिदानन्द रुहरी' पद के कारण प्रथम ४१ श्लोकों के पूर्व मंथ को आनंद रुहरी कहते हैं। आनन्द से 'क'

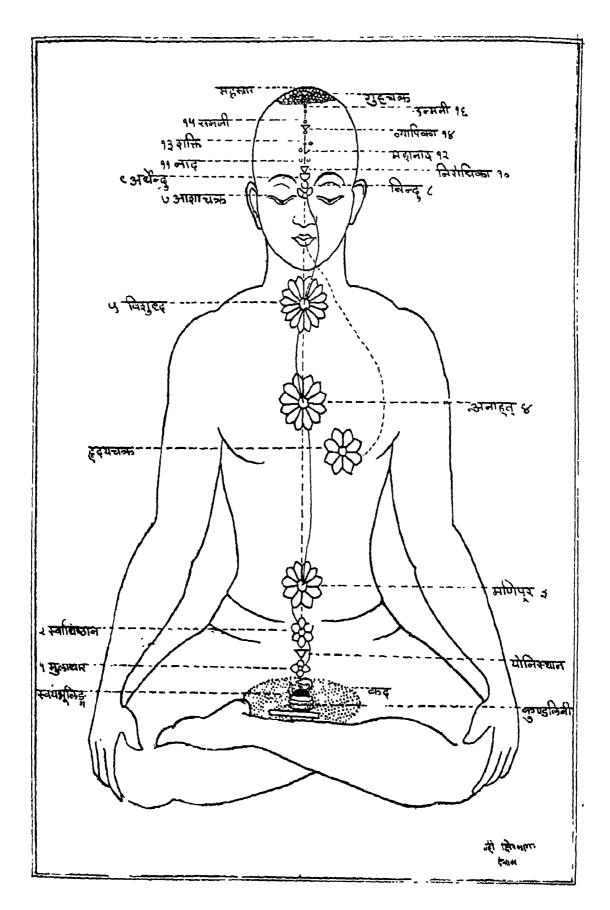

The different yogic plexuses

और लहरीं से लहीं लेकर हादि विद्या के तीनों कूटों को प्रहण किया जा सकता है। कं \* मुख वाचक शब्द है, के ब्रह्म और प्राण वाचक भी है देखे छान्दों म्य (४, १०, ५)। इस श्लोक की अगले श्लोक से संगति करने से हादि विद्या को पट् चक्र वेघ विद्या समझना चाहिये।

#### पर् चक्र वंध अर्थात उन्नेय भूमिका।

#### [ 9 ]

महीं मुलाधारे कमि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदिमरूतमाकाशमुपरि । मनोऽपि भूमध्ये सकलमि भित्वाकुलपर्थ सहस्रारे पद्म सह रहिस पत्या विहरिस ॥

अर्थ:— पृथिवी तत्व को मूलाधार में और जल को भी (मूलाधार में ही) मणिपूर में अग्नितत्व को जिसकी स्थिति स्वाधिष्ठान में है, हृदय में वायु तत्व को और ऊपर विशुद्ध चक्र) में आकाश तत्व को, और मन को भी अमध्य में, इस प्रकार सकल कुल पथ (शक्ति के मार्ग) का वेध करके त्र सहस्रार पद्म में अपने पति के साथ एकान्त में विहार करती है।

सं ठि० यहां अन्तर्याग का वर्णन है, कुण्डलिनी शक्ति का षट चक्र वेध पूर्वक आरोहण बताया गया है।

<sup>\*</sup> नोट:-कं शिरः मुख वारिपु-विश्वः, मुखशीर्ष जलेषु कं इति मेदिनी।

व्याख्याः - षद् चक्र निरूपणं, शिव संहिता और अन्य अन्थों में विना मतमेद पट् चक्रों का कम इस प्रकार देखने में आता है कि गुदा के पास पृथिवी तत्व का मूलाधार चक है, उपन्थ के निकट जल तत्व का स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पास अग्नि तत्व का मणिपूर चक्र, हृद्य के पास वायु तत्व का अनाहत चक्र, कंठ में आकाश तत्व का विशुद्ध चक और भूमध्य के पास मनस्वक है, जिसको आज्ञा चक कहते हैं। परन्तु सौन्दर्य छहरी में इस कम में अन्तर दिखता है जिसके अनुसार उपस्थ के पास जल तत्व का मणिपूर और नाभि में आंग्रेय स्वाधिष्ठान चक्र होना चाहिये। तत्वों का क्रम तो वह ही है परन्तु चक्रों के नामों के क्रम से उपस्थ के चक्र का नाम मणिपूर और नाभि चक्र का नाम स्वाधिष्ठान प्रतीत होता है। शंकर भगवत्पाद ने यद्यपि इन दो चक्रों के स्थानों का संकेत नहीं किया है, परन्तु नाम कम से यह ही प्रतीत होता है कि उनको, उपस्थ वाले चक्र का नाम मणिपूर और नामि के चक्र का नाम स्वाधिष्ठान अभिमत था । परन्तु हमारी राय में ऐसा नहीं है, केवल तत्वों के वेध कम में अन्तर है। समयाचार के मतानुसार उपस्थ वाले चक्र का वेध करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि इस चक्र के वेध से काम वासना की वृद्धि होकर बज्जौली इत्यादि क्रियाओं द्वारा अध्देरता होने की सिद्धि प्राप्त की जाती है, जो कौलाचार को अभीष्ठ है. समयाचार को नहीं। इसलिये यहां समया-चार के अनुसार वेध कम दिया गया है। वह इस प्रकार है कि मुलाधार के वेघ द्वारा पृथिवी तत्व का और साथ ही जल तत्व का भी वहां ही वेध किया जाना चाहिये। 'अपि' शब्द का 'कं'

के साथ प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है, नहीं तो अपि शब्द वृश्रा सा दिखता है। फिर स्वाधिष्ठान को छोड़कर नामि वाले मणिपूर में अग्नि का वेध किया जाता है परन्तु अग्नि तत्व की स्थिति योनि स्थान में होने के कारण स्वाधिष्ठान में दिखाई गई है अर्थात् स्वाधिष्ठान चक्र में नीचे अग्नि ऊपर जल दोनों का संधि स्थान है क्योंकि योनि स्थान मूलायार और स्वाधिष्ठान के मध्य भाग में स्थित है इसलिये अग्नि के प्रदीप्त होने पर मूलाधारस्थ पृथिवी और स्वाधिष्ठानस्थ जल दोनों का वेध मूलाधर के वेध के साथ हो जायना।

हमारे इस मत को हंसोपनिषत् से पृष्टि मिलती है। वहां गुदा चक्र से वायु का उत्थान करके मणिपूर चक्र में ले जाने का विधान किया गया है, बीच में स्वाधिष्ठान चक्र का वेध न करके उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा करने की आज्ञा है।

गुदमवष्टभ्याच राद्वायुमुत्थाण्य स्वाधिष्ठानं त्रिःप्रदिक्षिणी-कृत्य मणिपूरकं च गत्वाऽनाहतमितऋम्य विशुद्धौप्राणान् निरुध्या-ज्ञामनुध्यायन् ब्रह्मरंघ्रं ध्यायन् त्रिमात्रोऽहमित्येवं सर्वदा ध्यायत् 1

अर्थ: — गुदाद्वार को रोक कर आधार चक्र से वायु को उठा कर स्वाधिष्ठान की ३ वार परिक्रमा करके मणिपूर जाकर, अनाहतचक्र का अतिक्रमण करके विशुद्धचक्र पे शणों का निरोध करे और आज्ञाचक्र में ध्यान करता हुआ, फिर ब्रह्मरंभ्र का ध्यान करता हुआ में तीन मात्रा से युक्त ॐ हूं ऐसा सदा ध्यान करे। अर्थात् में जाम्रतावस्था में वैश्वानर अकार, स्वम्नावस्था में तैजस् उकार और

मुपुप्ति में प्राज्ञ मकार हूं, इस प्रकार सदा ध्यान करता हुआ शुद्ध-स्फटिक सहश नाद का आधार चक्र से बहारंघ पर्यन्त ध्यान करना चाहिये।

विन्दु और बीज के योग से नाद की उत्पत्ति होती हैं। कहा है

विन्दुःशिवात्मको बीज शक्तिनीदस्तयोर्मितः । समवायः समाम्यातः सर्वागमिवशार्देः ॥

स्थूल रूप में विंदु शुक्र हें और वीज रज है और अर्ध्वरता होने पर दोनों का समवाय अर्थात् कुष्डिलनी का जागरण नाद कहलाता है। समयाचार की विधि भावना प्रधान होती है और भावना युक्त साधन द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जाती है, कौलाचार में जो उध्देरेतस की सिद्धि स्वाधिष्ठान चक्र के वैध द्वारा की जाती है, वह समयाचार वाला आज्ञाचक्र में मन का वेध करके करता है। हंसोपनिषत् के उपरोक्त कमानुसार स्वाधिष्ठान चक की ३ वार प्रदिक्षिणा करके ऊपर उठ जाने के साधन में स्वाधिष्ठान चक्र के वध का निषेध किया गया है। उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा करनी चाहिये, क्यों कि यहां शक्ति की पीठ है, जैसा कि नाम से प्रकट हैं (स्व+अधि+स्थान≕स्वाधिष्ठान )। मूल बंध द्वारा आधार चक का वेध होकर पृथिवी और जल दोनों का एक साथ वध होगा, क्योंकि मूलबन्ध के अभ्यास से योनिस्थान जो दोनों चक्रों के मध्य में है और अमि का स्थान है, द्वता है। योनिस्थान पर द्वाव पड़ने से अभि पदीप होकर पृथिषी और जल दोनों का वैध एक साथ कर देती है। अमि तत्व का वेघ मणिपूर अर्थात् नाभि चक्र में होता है और वह वहां विद्युत् का रूप धारण कर छती है। जैसे धीप्म ऋतु में जल का वेघ होकर वर्षा ऋतु में मेचों में विद्युत् प्रकट हुआ करती है। योनिस्थान में प्रदीत अग्नि नीचे मूलाधार में पृथिवी तत्व को तपाना है और अपर स्वाधिष्ठानस्थ जल को। जल वाप्प बन कर मणिपूर (नामिचक्र) में मेथवन् आच्छादित् हो जाता है और वहां अग्नि का वेघ होकर यह विद्युत् का रूप धारण कर छेती है। देखें स्लोक इस, ४०। घीष्म ऋतु में गरनी से पृथिवी तस होकर जल सूलनं लगता है, यह जल का वेघ है। वर्षी में वह ही जल मेचों के रूप में परिणत हो जाता है, और उनके ताप से विद्युत् प्रकट होती है, यह अग्नि का वेघ है।

ंचकों का स्थान मेरुदंड (spinal bone) के भीतर नीचें से मस्तिष्क तक उठने वाली सुधुना नाडी (spinal cord) में है। इसके द्वारा शरीर की नाडियों का मस्तक से संबंध है। गुढ़ा के पीछे एक मांसपेशी है, जिसे कंद कहते हैं, उसकी नामि अर्थात् कंट्र में कुण्डिलनी स्वयंमूलिंग पर साहे तीन कुंडल डाले सोती रहती है। जागकर वह स्वाधिष्ठान चक्र में रहने छगती है। उस अवस्था में जीव को विन्दु रूपी शिव कहते हैं और कुंडलिनी को जीव कृपा शक्ति।

आज़ा चक्र में चढकर बह ही परमात्मा रूपा शक्ति त्रिपुरा कहलाती है जो सहस्रार में दिव के साथ सायुज्यता शास कर छेती

<sup>\*</sup> चक्रों और नाडियों की सिवस्तार जानकारी के लिये लेखक का अंग्रेजी ग्रंथ Divine Power पहें।

है। षट् चक्र वेध के पूर्व शक्ति का रूप जीवात्मिका और षट् चक्र वेध के पश्चात् शिवात्मिका समझना चाहिये। जीवात्मिका का स्थान स्वाधिष्ठान और शिवात्मिका का स्थान विशुद्ध चक्र हैं।

मूलाधार और स्वाधिष्ठान को अग्नि खंड, मणिपूर और अनाहत को सूर्य खंड और विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र को चन्द्र खंड कहते हैं। योनिस्थान अग्नि की, अनाहत सूर्य की और आज्ञा चंद्र की पीठ कहलाती हैं। अग्नि खंड में कद्र ग्रंथि, सूर्य खंड में विप्णु ग्रंथि, और सोम खंड में ब्रह्म ग्रंथि कहलाती हैं।

> अन्तिरक्षगतो विन्हिर्वेद्यतः स्वान्तरात्मकः । नमःस्थः सूर्यरूपोऽग्नि नीभिमंडरूमाश्रिताः ॥ (यो शि ५, ३२)

विषं वर्षती सूर्योऽसौ स्तवत्यमृतमुनमुखः । तालु मृले स्थितश्चनद्रः सुघां वर्षत्यघो मुखः ॥

( 4, 33)

अर्थ:— अन्तरिक्ष में उठकर अग्नि विद्युत् रूप हो जाती है, जो अपना अन्तरात्मा है। आकाश में स्थित अग्नि सूर्य रूप है, यह नाभि मण्डल (मणिपूर और अनाहत्) में आश्रित है, नीचे की ओर मुख रहने पर वह विष की वर्षा करता है और ऊपर की ओर मुख होने पर अमृत का स्रवण करने लगता है। तासू के मूल स्थान (आज्ञा) पर चन्द्रमा का स्थान है, उसका मुख नीचे की ओर है और वह अमृत की वर्षा किया करता है। अनाहत् चक्र के १२ दल १२ आदित्य कहलाते हैं। उर्ध्वमुख सूर्य और अधो-

मुख चन्द्र के बीच में विशुद्ध चक्र के १६ दल चन्द्रमा की १६ कलाओं के सहश चमकन लगते हैं। कुण्डलिनी शक्ति जागकर जब सूर्य मण्डल से ऊपर चढती है, तब सूर्य को ऊर्ध्वमुख कर देती है। फिर कुण्डलिनी शक्ति उस से भी ऊपर जाकर चन्द्र मण्डलका बंध करती हुई सहस्रार में उठती है, तब चन्द्रमा भी अमृत की वर्षा करने लगता है और सारे देह की नाडियां उस अमृत से भर जाती हैं और योगी का शरीर दिन्य वन जाता है।

वेध के समय शक्ति की गित मूलाधार से सहसार की ओर होती है जिसका वर्णन ऊपर के छोक में दिया अवसरण अर्थात गया है। सहसार से नीचे उतरते समय वह नाडियों को अमृत से सींचती हुई मूलाधार की ओर छोटती है। आरोह को उन्नय भूमिका और अवरोह को अन्वय भूमिका कहते हैं। प्रत्यावृत्ति मूमिका से कुण्डिलनी का,नीचे उतर कर अपने स्थान पर गुहा में छोट आने का अभिप्राय है। गत छोक में उन्नय भूमिका का वर्णन किया गया है और अगछे छोक में अन्वय और प्रत्यावृत्ति मूमिकाओं का वर्णन है इनको अप्यय और प्रभव कम भी कहते हैं। दोनों के सिद्ध होने पर योग की सिद्धि होती है। कहा है 'योगोहि प्रभवाप्ययों ' कठोपनिषत्। यह उभय कम कुण्डिलनी सोपान रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है।

## [ { 0 }

सुधाधराऽऽसौरश्चरण युगलान्तर्विगलितैः प्रपंचं सिश्चन्ती पुनरपि रसाम्नाय महसा ।

## अवाप्य स्वां भूमि सुजगनिभमध्यृष्ट्वलयं स्वामात्मानं कृत्वा स्विपिष कुलकुण्डे कुहरिणी।

अर्थ:— अमृत घाराओं की वर्षा से, जो तेरे दोनों चरणों के बीच से टपकती हैं, प्रपंच को सींचती हुई फिर छओं आमायों से होती हुई अथवा छओं चक्रों द्वारा सींचती हुई, अपनी भूमि पर उत्तरकर अपने आप को सिर्णिंग के सहश साढ़ेतीन कुंडल डालकर, हे कुहरिणि ! त कुल कुंड में सोती है।

स० टि० यहां पर कुण्डालिनी का सहलार में कुछ समय टहर कर किर अपने स्थान में उतर आना दिखाया गया है। रस=छःचक्र, आज्ञाय=विधान, महस्=प्रकाश । प्रपंच=देह, पिण्ड । कुल कुण्ड= कुण्डालिनी के रहने का कुड, कुहरिणी= गुहा में रहने वाली। (कुहर=गुहा।)

पूर्व श्लोक की संगति से इस क्लोक का भाव स्पष्ट है कि मूलाधार से जागकर सुबुक्ता मार्ग द्वारा जब कुंडिलिनी हृद्यस्थ सूर्य को उन्मुख करती हुई आज्ञा चक्र के ऊपर चन्द्रमंडल में प्रवेश करती है, तब उसके चरणद्वय के बीच से अमृत की धारायें नीचे बरसने लगती हैं। यहां भगवती के चरणों का ध्यान आज्ञा चक्र में किया जाना बताया गया है।

शक्ति के अवतरण के साथ सब नाडियों का भिन्न-भिन्न चकों के द्वारा अमृत के प्रवाह से सारे शरीर में आनखशिख सिंचाव होता है। जिस मार्ग से शक्ति का आरोहण होता है उसी मार्ग से

अवतरण होकर वह फिर अपने स्थान पर सर्पाकार सांद्रतीन कुण्डल डालकर सो जाती है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो सारी शक्ति उपर उठ जाती है और मूलाधार में शक्ति का कुंडिलिनी रूप में उसके उठने से अभाव हो जाता है, और फिर लौटन पर वह फिर सो जाती है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि मूलाधार में अनन्त शक्ति है, इसिलये वहां पर रहने वाले भंडार में कभी कभी नहीं होती, जागकर शक्ति ऊपर भी जाती आती रहती है और नीच भी बनी रहती है। हमारी समझ में दूसरा विकल्प सत्य जान पडता है क्योंकि यदि सारी शक्ति सहस्रार में उठ जाय तो उत्थान के साथ शरीर का आधार न रहने के कारण वह तुरन्त प्रति प्रसव कम से लीन हो जाना चाहिये। प्रपंच का अर्थ शरीर अथवा नाडी जारू किया जाता है, दोनों पक्ष में एक ही परिणाम समझना चाहिये। क्योंकि नाडियों द्वारा सारा शरीर पुष्ट होता है, केवल नाडियां ही नहीं । नाडियों की संख्या प्रश्लोपनिषत् में इस प्रकार दी गई है।

अत्रैत दे करातं नाडिनां तासां रातरातमेकैकस्यां द्वासप्ततिः २ प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्ति । प्रश्न० (३,६)

रसाझाय महसा के स्थान पर रसाझाय महसः पाठान्तर भी निलता है। उसका अधे नीचे दिया जाता है। तांत्रिक परिभाषा के अनुसार इस पाठान्तर पद का अर्थ 'अमृत के प्रकाश से चमकने बाला चन्द्रमा' होने के कारण श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा कि शक्ति चन्द्र मण्डल से नीचे उत्तर आती है, और अपनी भूमि पर आकर ३॥ कुण्डलाकृति सर्पिणीवत् सो जाती है। कुल का अर्थ शक्ति समझना चाहिये और कुण्ड से उसके रहने का कुंड सहश स्थान समझना चाहिये। कुहरिणी का अर्थ कुहर अर्थात् बिल में रहने वाली है। कुहर विल, छिद्र अथवा रंघ्र को कहते हैं। नाडियों द्वारा प्रपंच का सींचे जाने का संबन्ध छ:ओं चक्रों के द्वारा होने के कारण रसाम्नायमहसा का अर्थ जैसा हमने किया है उचित प्रतीत होता है। रस पद से छः और आम्नाय पद से 'मार्ग' अर्थ छेने से यह अर्थ किया गया है। आम्नाय का अर्थ मार्ग दिखाने वाले बेद, और गुरु परम्परा गत संप्रदायोपदेश हैं। और महस् का अर्थ उत्सव और तेज दोनों है (महस्त्रत्सवतेजसोः, इति अमरः) इसिछये पूरे पद का तृतीयांत अर्थ छः तेजोमय आम्नायों के द्वारा, अथवा रस (अमृत) से पूर्ण तेजोमय आम्नाय द्वारा होगा, पंचमी विभक्ति में 'द्वारा' की जगह 'से' लगाना पडेगा। आन्नाय से चाहे चन्द्र अथवा चक्र समझा जा सकता है। महस् का अर्थ उत्सव भी किया जा सकता, उस पर्याय में शक्ति का शिव के योग से अमृत सिंचन रूपी उत्सव समझना चाहिये । तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्द्ध और वाम छः आम्नाय हैं, उन सबका फल शक्ति का जागरण होकर समाधि प्राप्त करना ही है। उक्त आम्नाय गुरु परम्परागत उपदेश से जानने चाहिये।

#### श्रीचऋ

अगले श्लोक में श्लीचक का निरूपण करके वहियोग का संकेत है।

### (११)

चतुर्मिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पंचिमरपि प्रभिन्नाभिः शंमोनविभिरपि मूल प्रकृतिभिः। त्रयश्रत्वारिंशद्वसुदल कलाश्र त्रिवलय— त्रिरेखाभिः साधै तव शरण (भवन) कोणाःपरिणताः नोटः—कोष्टकों में पाठान्तर दिया गया है।

अर्थ:—चार श्रीकंठ और पांच शिवयुवतियां, इन ९ मूल प्रकृतियों से तेरे रहने के ४३ त्रिकोण बनते हैं, जो शंभु के विन्दुस्थान से भिन्न हैं। वे तीन वृतों (circles) और तीन रेखाओं सहित ८ और १६ दलों से युक्त हैं।

सं० टि० — यहां बहियांग का वर्णन है। श्रीचक्र के बनाने के तीन भेद होते हैं, मेरु, कैलाश और मू:। तीन भेदों में शक्तियों के स्थानों और पूजन विधि में अन्तर है। मेरु श्रीचक्र में उसका १६ नित्या कलाओं से, कैलाश के प्रतीक स्वरूप श्रीचक्र में उसको ८ मातृका शिक्तियों से और मृ: के प्रतीक स्वरूप श्रीचक्र में उसे ८ विश्वनी-देवियों से संबंधित चक्र समझा जाता है। तैत्तिरीयारण्यक में कहा है कि पृदिन ऋषियों ने श्रीचक्र की पूजा की थी और उसकी सहायता

से कुण्डिलनी का जागरण करके सहस्वार में शक्ति की उठाया था। इससे विदित होता है कि यह वैदिक मार्ग है।

श्रीचक ब्रह्मांड और पिण्ड दोनों का प्रतीक होता है, इसकी रचना ४ श्रीकंठ अर्थात् शिव त्रिकोण और ५ शिवयुवति अर्थात् शक्ति त्रिकोणों के योग से होती है। शिव और शक्ति त्रिकोणों का मुख एक दूसरे के विपरीत रहता है, जसे 🗸 । सृष्टि कम में ५ शक्ति त्रिकोण उर्ध्द्रमुख होते हैं और ४ शिव त्रिकोण अधोमुख और अप्यय क्रम में शक्ति त्रिकोण अधोमुख और शिव त्रिकोण अर्ज्युमुख रखे जाते हैं। प्रथम केन्द्रीय त्रिकोण को जिसके केन्द्र में रांभु का स्थान है, छोड कर रोष त्रिकोणों की संख्या ४२ हैं। इसिंठिये त्रयश्चत्वारिंशत् पाठ ठीक हैं। प्रथम मध्य त्रिकोण के बाहर चारों ओर दूसरे नंबर पर ८ कोण बनते हैं, उसको अष्टकोण कहते हैं, फिर तीसरे और चौथे स्तर पर दस २ कोण वनते हैं उन्हें अन्तर्दशार और बहिर्दशार कहते हैं, उनके ऊपर १४ कोण बनते हैं, उनको चतुर्दशार कहते हैं। सबका योग १+८+१० +१०+१४=४३ होता है। मध्य केन्द्रीय विन्दु शंभु का स्थान है जो प्रकृति स्करप ९ त्रिकोणों के योग से रचित पूरे चक से पृथक अर्थात् असंग है। उक्त १ इकोणों के चक्र के बाहर प्रथम वृत्त (circle) पर अष्ट दल पद्म और उसके बाहर दूसरे वृत्त पर षोडश-दलपद्म हैं, षोडशदलपद्म तीन वृत्तों से घिरा है। सबके बाहर तीन रेखाओं का चतुष्कोण है, जिसे भ्गृह कहते हैं। भूगृह की चारा भुजाएं बराबर हैं और चारों दिशाओं में ४ द्वार होते हैं। इस स्रोक में द्वारों का उल्लेख नहीं किया गया है।

३६ तत्व जिनका वर्णन हम ऊपर प्रथम श्लोक हैं नीचे कर आये हैं, सप्त धातुओं सहित ४३ हो जाते हैं। सात धातुओं के नाम ये हैं—रक्त, मांस, मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा और शुक ।

५ शिवयुवितयां शान्त्यातीतादि ५ कलायें अथवा शक्ति, शुद्धविद्या, माया, कला और अशुद्धविद्या हैं और ४ श्रीकंठ, सदाख्य, महेश्चर, महत्तत्व और पुरुष (जीव) हैं अथवा पुरुष, अव्यक्त, महत् और अहंकार ४ श्रीकठ हैं, जिनके साथ शब्दस्पर्शादि ५ तन्मात्रायें शिवयुवितयां माननी पहेंगी।

गीता में भगवान ने नवधा प्रकृति का वर्णन किया है, एक जीव-भूता परा प्रकृति और अष्टधा अपरा प्रकृति । वहां आकाशादि से ५ तन्मात्रा और मन, बुद्धि, अहंकार से समष्टि अहंकार, महत् शौर अव्यक्त क्रमशः समझना चाहिरे । देखें गीता अध्याय ७ के स्ठोक ४, ५ पर शंकर भाष्य ।

श्रीचक्र के उपरोक्त क्रम से ९ विभाग किये जाते हैं, जिनमें विन्दु प्रथम है और मध्यस्थ त्रिकोण दूसरा इत्यादि और प्रत्येक विभाग को आवरण कहते हैं। श्रीचक्र का विशेष विवर्ण साथ दिये हुए विवर्ण पत्र (chart) पर देखें।

यह विधि सौन्द्रये लहरी के भाष्यकार कैवल्य शर्मा के मता-श्री चक्र निर्माण जोर मनुष्य देह का प्रतीक है और मनुष्य देह का माप अपनी अंगुलियों के नाप से ९६ अंगुल प्रमाण होता है। इसलिये श्री चक्र का माप भी ९६ इकाइयों पर रखा जाता है। एक ८ इंच लंबी मुजाओं वाला समचतुप्कोण लो, उसके बीचोंबीच में एक खडी र्वा खेंचा, जो चतुष्कोण को दो सम भागों में विभक्त करती हो। उस रेखा के प्रति इंच के १२ विभाग के अनुपात से ९६ सम विभाग करलो । इस चतुष्कोण के भीतर एक एक विभाग छोडकर दो वैसे ही सम चतुष्कोण और वनाओ, इन तीन चतुष्कोणों का भगृह नामक त्रैलोक्य मोहन चक्र कहलाता है। चारों दिशाओं में मध्य में एक एक द्वार खोल देना चाहिये। अव उस मध्यवर्ती खडी रेखा के मध्य विन्दु को केन्द्र मानकर ४५, ४४३, ४४, ३५ और २४ विभागों के वरावर अर्घव्यास मानकर पांच वलयाकार वृत्त (circles) खेंचो। सब से अन्दर के वृत्त पर अष्ट दल पद्म और उसके ऊपर वाले वृत्त पर षोडषदल पद्म बनाओ। बीच के रोष वर्तुलाकार क्षेत्र में ५ उध्द्वी त्रिकोण और ४ अधिस्नकोण बनाने से पूरा श्री चक्र बन जाता है। इन ९ त्रिकोणों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है। मध्य रेखा पर ऊपर से नीचे की ओर ६, ६, ६, ३, ४, ३, ३, ५, और ६ विभागों के अन्तर पर ९ चिन्ह बनालो । जिनको हम यहां पर कै, गै, चै, जँ, टं, ईं, तँ, र्द्र, और पे, से नामांकित करते हैं। इन चिन्हों पर ऊर्ध्व रेखा पर सम कोण वनाने वाली और अन्तर्वृत्त (innermost circle) कं १० खंड करने वासी कोटि रेखायें (chordlines) खेंचो । उन के नाम भी कमशः कै, गै, चै, कैं, टें, हैं, तैं, दिं, और पै वाली रेखाएं समझना चाहिये। फिर उन रेखाओं के दोनों सिरों पर से नीचेबताए द्विसाब से दोनों और सम भाग मिटा दो। के और पै रेखाओं का उह भाग दोनों सिरों पर अर्थात पूरी रेखा

# श्रीचक्रम

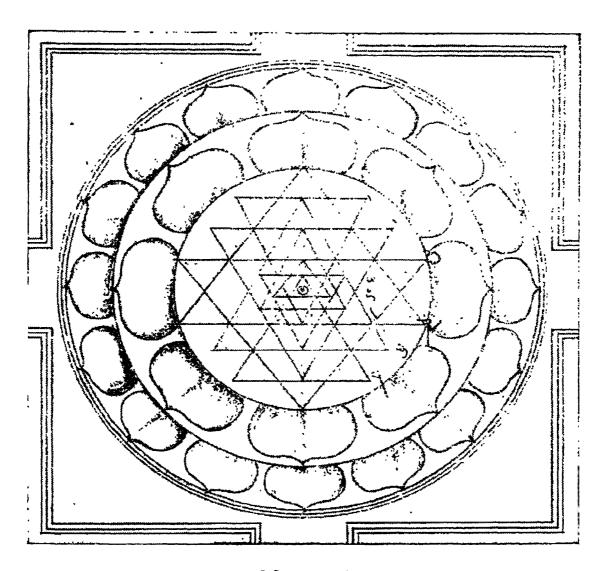

सृष्टियोगेन चक्रमिद्म

का है भाग मिटाना है। मैं रेखा के सिरों पर से चंह वां और दें रेखा के सिरों से 🤧 भाग, जैं और हैं रेखाओं के सिरों पर से 🔓 भाग और टें रेखा के सिरों पर से है भाग मिटा दो, वै औ ते रेखाएं पूरी रहेंगी। खडी रेखा पर के बिन्दु के ६ विभाग ऊपर वाले अन्तर्वृत्तस्थ बिन्दु को स मानों और पे बिन्दु से ६ विभाग नीचे वाले अन्तर्वृत्तस्थ बिन्दु को ह मानो । ह को च वाली रेखा के सिरों को मिलाने से चौथा श्रीकंठ (शिव-त्रिकोण) बनता है, पे बिन्दु को गैरेखा के मिटाने के पश्चात् नये सिरों को मिलाने से तीसरा, द बिन्द को जै रेखा के मिटाने के पश्चात् नये सिरों को मिलाने से दूसरा, और तै बिन्दु को के रेखा के नये सिरों को मिलाने से प्रथम श्रीकंठ बनता है। इसी प्रकार के बिन्द को पै. रेखा के नये सिरों को मिलाने से प्रथम शक्ति त्रिकोण, व बिन्दु को टें रेखा के सिरों को मिलान से दूसरा, मैं बिन्दु को है रेखा से मिलान से तीसरा, के बिन्दु को दें रेखा से मिळान से चौथा और स बिन्दु को ते रेखा से मिलाने से पांचवां शक्ति त्रिकोण बनता है।

उक्त ९ त्रिकोणों को वनाने का क्रम इस प्रकार होना चाहिये, जिससे मध्य त्रिकोण, अष्टार, अन्तर्दशार, बहिर्दशार, और चतु-देशार चक्रों का निर्माण क्रमशः सामने आता जाय।

पहिले प्रथम शक्ति त्रिकोण बनाओ, फिर दूसरा शक्ति त्रिकोण बनाने से मध्य त्रिकोण स्पष्ट दिखने लगता है। वैसे तो वह प्रथम शक्ति त्रिकोण के बनने से ही टें रेखा के ऊपर दिखने लगता है दूसरे शक्ति त्रिकोण की उसे अपेक्षा नहीं है। फिर प्रथम शिव

त्रिकोण बनाओ, तीनों के योग से अष्टार स्पष्ट बन जाता है। फिर तीसरा शक्ति और दूसरा शिव त्रिकोण बनाने से अन्तर्दशार वन जाता है, फिर चौथा शक्ति और तीसरा शिव त्रिकोण बनान से वहिर्दशार और फिर पांचवां शक्ति और चौथा शिव त्रिकोण बनान से चतुर्दशार बन जाता है। यह सृष्टि ऋम है जिसमें शिव के त्रिकोण नीचे को उतरते हैं और शक्ति त्रिकोण ऊपर को चढते हैं अर्थात् शिव त्रिकोणों का मुख नीचे की ओर और शक्ति त्रिकोणों का मुख ऊपर की ओर होता है। इसके विपरीत जब शिव के त्रिकोण ऊपर चढते हैं और शक्ति त्रिकोण नीचे को उतरते हैं, उसे लय कम समझना चाहिये। क्योंकि शिव त्रिकोण उर्ध्वसुख और शक्ति त्रिकोण अधोमुख हो जाते हैं। यह क्रम बाह्य उपासना में प्रहण किया जाता है, परन्तु अन्तरुपासना में जब श्रक्ति मूलाधार से सहसार में चढती है तो लय कम होता है क्योंकि तब शिव भाव की वृद्धि होती है और जब शक्ति नीचे उतरती है तब जीव भाव की वृद्धि होती है, इसिछिये यह प्रभव कम है।

अपर के दो श्लोकों में भगवती का अन्तः और वाह्य ध्यान
पूजन बताया गया है। आज्ञा चक्र के ऊपर
भगवती का सोंदर्य
अमृत की वर्षा करती हुई ज्योतिर्मयी भगवती
का ध्यान करते समय देवी के सोंदर्य की कल्पना
का वर्णन इस श्लोक में है। परन्तु वह वैखरी बाणी का विषय नहीं,

कवियों की कल्पना के बाहर का विषय है; इस भाव को प्रकट करने के छिये भगवत्पाद कहते हैं कि:—

# [ १२ ]

स्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलियतुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिष्टिच प्रभृतयः। यदालोकौत्सुक्यादमरललना यान्ति मनसा तपोभिदुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीम् ॥

अर्थ:— हे हिमगिरि सुते! तेरे सौन्दर्य की तुलना करने को ब्रह्मा प्रभृति कवीन्द्र भी कुछ कुछ कल्पना किया करते हैं। तेरे सौन्दर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं ध्यानस्थ हो जाती हैं और अनेक तपश्चर्या से भी कठिनता से प्राप्त होने वाली शिवसायुज्य पदवी को सहज प्राप्त कर लेती हैं।

सं० टि०: — यहां आनन्द लहरी के सौन्दर्य के चिन्तन से शिव-सायुज्य पदवी की प्राप्ति कही गई है! साधक को अपने अधिकारा-नुसार बहिर्याग और अन्तयाम द्वारा भगवती को प्रसन्न करना चाहिये। ब्राहिर्याग का फल अन्तर्याग है और अन्तर्याग द्वारा शिव-सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि सहस्रार में शिव शाक्ति का ऐक्य होने पर परंपद की उपलिध कही गई है। हिमाचल की कन्या का वर्ण भी हिमवत् स्वच्छ होना चाहिये। हिम में शीतलता रहती है और प्रकाश भी। चन्द्रमा में भी शीतल प्रकाश होने के कारण उसे अमृत बरसाने वाला कहा जाता है। इसी प्रकार भगवती का स्वरूप सुधामयी ज्योति के सदृश है। अमृत को प्रकाशमान् समझना चाहिये।

यथैव बिम्बं मृदयोपिलतं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधातं।
तद्वात्मतत्वं प्रसमीक्ष्यदेही एकः कृतार्थो भवते वीत शोकः॥
(श्व. २, १४)

अर्थ:— मिट्टी से लिपे हुए, तेजोमय अमृत् सहश चमकते हुए शीतल बिंबवत् आत्म तत्व को देखकर देहाभिमानी जीव ब्रह्म से एकता प्राप्त करके कृतार्थ और वीत शोक हो जाता है।

ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, इसिलये सर्व प्रथम कि हैं, चारों मुखों से वेदों का गान करते हैं, इसिलये सब कि वयों में श्रेष्ठ हैं। वे भी भगवती के सौन्दर्य की उपमा नहीं ढूंढ सके, अन्य कि व इसिलये कुछ र कल्पना किया करते हैं। यदि अप्सराओं की उपमा दी जाय तो वे भी तो भगवती के रूप को उत्सुकता से देखकर ध्यान मझ होकर समाधिस्थ हो जाती हैं। भाव यह भी है कि भगवती के सौन्दर्य की कल्पना करने से समाधि लग सकती है। अगले क्लोक में यह दिखाया गया है कि कुंडिलिनी के जागरणी-परान्त अमृत सिंचन स्वरूप भगवती की कृपा काय सम्पन् से शारीरिक कल्प हो जाता है। अर्थात् वृद्ध मनुष्य भी युवा हो जाता है।

## [ १३]

नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसु जहं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः। गळद्रेणीवंधाः कुचकलश्चित्रस्तसिचया हठात्त्रुट्यत्काञ्च्यो दिगलितदुकूला युवतयः॥

कठीन शिंद्रों का अर्थ:— नर्म=र्काडा, विस्तरत=गलित, कांची=मेखला ।

अर्थ:— वयोवृद्ध, देखने में कुरूप, क्रीडा में जड मनुष्य भी तेरी दृष्टि के पड़ने मात्र से ऐसा रमणीय हो जाता है कि. सैंकडों युवितयां उसके पीछे भागने लगती हैं, जिनके बेणी के बन्ध खुल गये हैं, कुच कलशों पर से चोली फट गई है, जिनकी मेखला हटात् टूट गई हैं और जिनकी सार्डा शरीर से उतरी जा रही हैं।

सं० टि०: - यहां काम कला ईं की ओर संकेत है।

शक्ति जागरण से काय संपत् विभूति भी प्राप्त हो सकती है, को यट चक्र वेघ द्वारा पंच महा भूत जय होने पर होती है। रूप, ब्रावण्य, बल, और शरीर का वज्रवत संगठित होना काय संपत् कहलाता है। देखे योग दर्शन (३, ४५-५६)। मृत जय से अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। अणिमादि सिद्धियों का श्री चक्र के सब से वाह्य चतुष्कोण पर स्थान दिखाया जाता है और इन मिद्धियों का फरू भी युवावस्था की एक गौण सिद्धि है। पत्येक नाडी में अमृत का संचार होने का फलस्वरूप ही यह काय संपत् है। रलोक १० में प्रपंचं सिञ्चन्तीं पद में अमृत से प्रत्येक नाडी का भर जाना दिखाया गया है, जिससे देह दिव्य हो जाता है। वह मनुष्य उर्ध्व रेता हो जाता है, उसके शरीर की glands में रसोत्पादन की शक्ति इतनी बढ जाती है कि शरीरस्थ निर्माण शक्ति का हास बन्द हो जाता है। उसके स्नायुओं में जीवन शक्ति संचार करने रूमती है, और सालों धातुओं का पुनः निर्माण होने रुगता है। ज्ञानेश्वरी के छ:टे अध्याय में कुण्डलिनी जागरण से शारीरिक कल्प होने की बात इन शब्दों में कही गई है-

"तब अवयवों की कान्ति की शोभा ऐसी दिखाई देती है कि मानों वह स्फटिक का ही हो, अथवा संध्या काल के आकाश के रंग निक:लकर उनका ही वह शरीर बनाया गया हो, अथवा आत्म ज्योति का लिंग ही स्वच्छ किया रखा हो इत्यादि । कुण्डलिनी जब चन्द्रामृत पीती है, तब ऐसा शरीर हो जाता है, कृतान्त भी उस देहाकृति से भय खाता है, वार्धक्य पीछे हटता है, यौवन की गांठ खुल जाती है, और छुप्त हुई बालदशा फिर प्रकट होती है। इत्यादि ।"

#### तत्वों की किरणें

# [88]

क्षितौ षर्पंचाशद्दिसमधिकपंचाशदुदके

हुताशे द्वापष्टिश्रतुर्राधकपंचाशदिनले

दिवि द्वि:षर्त्रिशन्मनि च चतुःषष्टिरिति ये

मञ्जास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुङयुगम् ॥

अर्थ:— पृथिवी में ५६, जल में ५२, अग्नि में ६२, वाशु में ५४, आकाश में ७२, और मन में ६४ मयूखा अर्थात् रिश्मयों के ऊपर, हे देवि! तेरे दोनों चरण कमल हैं।

सं० टि० मातृका न्यास में छःओं चक्रों का न्यास हंसः सहित् उक्त किरणों से संबंधित अक्षरों से किया जाता है।

उक्त किरणें छः चक्रों से संबंध रखने वाले तत्वों की किरणें हैं, और भगवती के चरण युगल सब के ऊपर होने का अभिप्राय यह है कि वे आज्ञा चक्र के ऊपर विराजते हैं। उक्त किरणों में आधी शिवात्मिका और आधी शक्त्यात्मिका हैं, अर्थात् दो दो के जोडे से पृथिवी में २८, जल में २६, अग्नि में ३१, वायु में २७, आकाश में ३६ और मन में ३२ किरणों के जोडे हैं। सब का योग ३६० है, जो चान्द्र वर्ष के अनुसार एक वर्ष की ३६० तिथियों से उपमित की जाती हैं। प्रत्येक पक्ष की १६ तिथियों को १५ नित्या कहते हैं। श्री चक्रस्थ षोडश दल की गुप्ततर योगिनियां नित्या कहलाती हैं। नवम श्लोक में कहे अनुसार चर्कों के बेघ के साथ तत्वों का भी बेघ होना कहा गया है। और तत्वों के बेघ से उन पर जय प्राप्त की जाती है, जिसको योग द्रीन में भृतजय, मनोजय और प्रकृतिजय कहा गया है।

भूतजय, इन्द्रियजय और मनो जय के साधन विभूति पाद के ४४, ४७, और ४८ सूत्रों में बताए गये हैं। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवन्त्र पर संयम करने से भूत जय होता है। विशेष धर्मी को प्रथम स्थूल और सामान्य धर्मी को दूसरा स्वरूप तन्मात्राओं को सूक्ष्म, अर्थात तीसरा रूप और तीनों गुणों का अन्वय उनका कारण रूप और उनके भोग और अपवर्ग के लिये उपयोगिता का ज्ञान, इन ५ स्तरों पर संयम अर्थात् धारणा ध्यान समाधि करने से प्रत्येक भूत का जय प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार इन्द्रियों की ग्रहण शक्ति, स्वरूप, अस्मिता (अहं की सूक्ष्म कारण वृत्ति,) अन्वय (तीनों गुणों से संबंध) और अर्थ वच्च पर संयम करने से इन्द्रियों का जय होता है। इन्द्रियों के जय से मनोजय और क्रमशः प्रकृतिजय किया जाता है। यह राजयोग का साधन कम है। इस स्रोक में ५ भूतों और मन के स्थूल, सूक्ष्म आदि क्रम से व्यतिरेक स्वरूप पृथकरण (analysis) को रश्नियों की संख्या द्वारा दिखाया गया है। सब तत्वों के द्विविध भेद ईडा और पिंगला गत भेद हैं। ईडा से संबंध रखने वाली किरणें चन्द्रमा अथवा शक्ति की किरणें और पिंगला से संबंध रखने वाली पाण की किरणें, सूर्य अथवा शिव की किरणें हैं। इन को स्नीलिंग और पुंलिंग वाचक भी कह सकते हैं। सुषुम्ना में दोनों का योग हो जाता है। सब किरणों को सुपुम्ना पथ में, कार्य को कारण में लीन करते हुए, भगवती के चरणों तक पहुंचा जाता है, अर्थात् आज्ञा चक्र के ऊपर जाया जाता है। जैसा कि श्लोक में कहा है कि भगवती के दोनों चरण सब किरणों का अतिक्रमण कर के सब के ऊपर स्थित हैं।

किरणों का संबंध तत्वों से, वर्ण माला से और उनके अधि-ष्टातृ शक्तियों से त्रिविध जानना चाहिये।

पृथिवी की ५६ किरणें:— ५ महामृत, ५ तन्मात्रा, ५ कर्मेन्द्रियां ५ ज्ञानेन्द्रियां, ४ अन्तःकरण चतुष्टय, करणों का तत्वों कला, प्रकृति, महत्, और पुरुष । इनका योग से सम्बन्ध २८ है और शिव शक्ति मेद से ५६।

जल किरणें:— ५ महाभूत, १० इन्द्रियां, १० उनके कार्य और मन । इनका योग २६ है और शिव शक्ति भेद से ५२ ।

अभि की किरणें: — ५ महाभूत, ५ तन्मात्रायें, १० इन्द्रियां, १० उनके कार्य और मन, सब का योग ३१ है, शिव शक्ति भेद से ६२।

वायु की किरणें: — ५ महामृत, ५ तन्मात्रा, ५ कर्मेन्द्रियां, ५ ज्ञानेन्द्रियां, ४ अन्तःकरण चतुष्टय, कला, प्रकृति और पुरुष । इनका योग २७ है, शिव शक्ति भेद से ५४ ।

आकाश की किरणें:—सब३६ तत्व, शिव शक्ति भेद से७२

मन की किरणें:— प्रथम ४ शुद्ध तत्व अर्थात् शिव, शक्ति, सदाख्य और महेश्वर को छोडकर शेष ३२। शिव शक्ति भेदसे ६४।

विश्व के प्रस्तार में नाम और रूप अथवा वाचक और वाच्य अथवा शब्द और अर्थ भेद से, दो स्तर हैं। अर्थ किरणों का वर्ण-मेद से ५ कलाएं, ३६ तत्व, और १४ मुवन हैं। माला से सम्बन्ध कलाओं और तत्वों के नाम ऊपर दिये जा चुके हैं, १४ भुवन के उपभेद २२४ किये जाते हैं, इन २२४ भुवनों के नाम स्थानाभाव से यहां नहीं दिये जाते ! शब्द भेद से ५१ वर्ण, ८१ पद और ११ मंत्र से सारे विश्व का प्रस्तार है। ३ लिंग (पुं, स्त्री, नपुंसक, ) ३ पुरुष (उत्तम, मध्यम और अन्य, ) ३ वचन (एक, द्वि और बहु) और ३ काल (भूत, वर्तमान, और भविप्य) के परस्पर योग से ३×३×३×३=८१ प्रकार के पद होते हैं, और ५ कर्मेन्द्रियां, ५ ज्ञानेन्द्रियां और अन्तःकरण के एकाद्शविध व्यापारों की सिद्धियों के लिये ११ प्रकार के मंत्र हैं, उनके ११ देवता ११ रुद्र हैं। इसिलिये उक्त ३६० किरणों का मानुका (वर्ण माला) से संबंध है और प्रत्येक किरण का प्रथक पृथक देवता है। उनका संबंध नीचे दिया जाता है।

मातृकाओं का तत्वों से संबंध:—

पृथिवी की ५६ किरणें = ५० मातृका + ऐं हीं श्री ऐं क्लीं सौ:। जल की ५२ किरणें = ५० मातृका + सौं श्रीं। अग्नि की ६२ किरणें = ५० मातृका + औं औं औं, हं सः हं सः हं सः हं सः। वायु की ५४ किरणें = ५० मातृका + यं रं छं वं। आकाशकी ७२ किरणें = अ ५ वार,.....औ ५ वार = १४×५ =७०+ ऐं हीं।

मन की ६४ किरणं = अ वर्ग चार वार = १६×४ =६४ ।

एशु स्वराः स्मृताः सौम्याः स्पर्शाः सौराः शुभोदयाः । आग्नेया व्यापकाः सर्वे सोम सूर्याभ्रि देवताः ॥ ( शा. नि. २.२ )

तत्वात्मानः स्मृताः स्पर्शाः मकारः पुरुषो मतः। व्यापका दशते कामधनधर्मप्रदायिनः॥ (२.४)

विन्दु पुमान्सविः प्रोक्तः सर्गः शक्तिर्निशाकरः। स्वराणां मध्यमं यच चतुस्रं तच नपुंस्कम्।। २. ६

पिंगकायां स्थिता हृस्वा ईडायां संगताः परे । सुषुम्नायां मध्यगाञ्चेया श्चत्वारो ये नपुंसकाः ॥ २. ७

वाखाशिभूजकाकाशाः पंचाशित्यः क्रमात्। पंचहस्वाः पंचदीधीविन्द्वन्ताः संधिसंभवाः। कमादयः पंचशः ष क्ष क स हान्ताः प्रकृतिताः॥ २.९

| क स्था                                                                                              | 135<br>135  | X           | X     | 181    | X           | X             |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|---------------|---------------------|-----------|
| आ,                                                                                                  | अश्चि       | _   ×       | 85°   | ×      | X           | he/           | भ                   | <u> </u>  |
| पिंगि                                                                                               | भार         | 'n          | ×     | ×      | II.         | ×             | 1                   | पि काः    |
| ,<br>इ.स.                                                                                           | म्लाधार     | ×           | ×     | ×      | lo·         | কি            | <u>т</u>            | 9 10      |
| To The                                                                                              | छान         | جر:         | h~ ^  | 18.    | ×           | ×             | THE PERSON NAMED IN |           |
| ां चक्र<br>जाता                                                                                     | स्याधिष्ठान | ×           | ×     | ाउ र   | <b>#</b> /  | # <b>F</b> ′  |                     |           |
| हः थे.<br>इ.चाया                                                                                    | मिणिपूर्    | <b>5</b> -7 | Æ.    | X      | ×           | ×             |                     |           |
| तत्नों,<br>इारा वि                                                                                  |             | IC'         | হ্ন / | MI     | ेच्य        | itr           | ्रे<br>स            |           |
| भानी<br>art)                                                                                        |             | ×           | ×     | to/    | ho.         | ₽.,           | ला (                | स्प श्रोः |
| वर्ण माला का गांचों तत्वों, छःथों चकों, और ईडा, पिंगला, और<br>नकशे ( chart ) द्वारा दिखाया जाता है। |             | ы/          | ю/    | X      | ×           | ×             | विं म               |           |
|                                                                                                     |             | ्व          | 1807  | ाउ 🗸   | कर'         | `ম            |                     |           |
| मनुसार<br>घ एक                                                                                      |             | l€.,        | ছে√   | F/     | \<br>\<br>\ | 10/           |                     |           |
| नीचे शाद्गीतिलक के अनुसार<br>। तीनों नाडियों से संबंध एक<br>पर्                                     | विशुद्ध     | Þ           | Þ     | ओ      | 7 to        | अं<br>न पुंसक | सुस्या              |           |
| द्गितिक<br>नाडियो                                                                                   |             | दोई<br>आ    | नाक.  | Ь      | 12)         | ক্স জ         | इंट्रा<br>तिस्त्र   | स्व सः    |
| नि शा<br>तीनों                                                                                      |             | हरित<br>अ   | to.   | ख      | 长           | ख  <br>युमान् | पिगला  <br>इंडा     |           |
|                                                                                                     | ड्रिम ह्न्म | व (यु       | अप्ति | गृथिवी | জন্ত        | आकाश<br>लिंग  | नाडी                | वर्णभेद   |

अनुस्वार = पुमान्, वित्तर्ग = शक्ति.

# किरणां की अधिष्ठातृ शक्तियां

अधिष्टातृ शक्तियों के नाम शिव शक्ति के जोडे से नीचे दिये जाते हैं।

पृथिवी:— १.उड्डीश्वर, उड्डीश्वरी, २. जलेश्वर, जलेश्वरी, ३. पूणेश्वर, पूणेश्वरी, ४. कामेश्वर, कामेश्वरी, ५. श्रीकंठ, गगना, ६. अनन्त स्वरसा, ७. शंकर, मित, ८. पिंगल, पाताल देवी, २. नारदाख्य, नादा, १० आनन्द, डािकनी, ११ आलम्य, शािकनी, १२ महानन्द, लािकनी, १३ योग्य, कािकनी, १४ अतीत, सािकनी १५ पाद, हािकनी, १६ आधारेश, रक्ता, १७ चक्रीश, चंडा, १८ करंगीश, कराला, १९ मद्रिश्वरा, महोच्छुप्मा, २० अनािद विमल, मातंगी, २१ सर्वज्ञ विमल, पुलिन्दा, २२ थोग विमल, शंवरी, २३ सिद्ध विमल, वाचापरा, २४ समय विमल, कुलािक्का, २५ मित्रेश, कुल्जा, २६ उड्डीश, लध्वा, २७ पृष्टीश, कुलेश्वरी, २८ चर्याधीश, अजा।

जल देवता—१. सद्योजात, माया, २. वाम देव, श्री ३. अवाग, पद्मा, ४. तत्पुरुष, अविका, ५. अनन्त, निवृत्ति, ६. अनाथ, प्रतिष्टा, ७. अनाश्रित, विद्या, ८. अचिन्त्य, ज्ञान्ता, ९. राशिशेखर, उमा, १० तीत्र, गंगा, ११ मणिवाह, सरस्वती, १२ अंबुवाह, कमला, १३ तेजोधीश, पावती, १४ विद्यावागीश्वर, चित्रा, १५ चतुर्विधेश्वर सुकमला, १६. उमागंगेश्वर, मानमथा, १७. कृष्णश्वर, श्रिया, १८ श्रीकंठ, लया, १९ अनन्त, सती, २० शंकर, रत्नमेखला, २१ पिंगल, यशोवती, २२ सादारव्य, हंसानन्दा, २३ परि-

दिव्योध, वामा. २४. मारदिव्योध, ज्येष्टा, २५. पीठौध, रौद्री, २६. सर्वेश्वर, सर्वमयी ।

आग्नेय— १. परापर, चंडेश्वरी, २. परम, चतुष्मती, ३. तत्पर, गुह्य काली, ४. अपर, संवर्ता, ५ चिदानन्द, नीलकुब्जा, ६ अघोर, गंघा, ७. डामराघोर, समरसा, ८ ललित, रूपा, ९. स्वच्छ, स्पर्शा, १० मृतेश्वर, शब्दा, ११. आनन्द, डाकिनी, १२. आलस्य, रत्नडाकिनी, १३. प्रभानन्द, चक्रडाकिनी, १४. योगानन्द, पद्म डाकिनी, १५. अतीत, कुब्ज डाकिनी, १६. स्वाद, प्रचंड डाकिनी, १७. योगेश्वर, चंडा, १८ पीठेश्वर, कोशला, १९. कुल्क कौलेश्वर, पावनी, २०. कुक्षेश्वर, समया, २१. श्रीकंठ, कामा, २२. अनन्त, रेवती, २३ शंकर, ज्वाला, २४. पिंगलाल्य, कराला, २५. सदाल्य, कुब्जिका, २६. कालगत्रगुरू, परा, २७. सिद्ध गुरू, शान्त्यातीता, २८. रत्न गुरू, शान्ता, २९. शिव गुरू, विद्या, ३०. मेल गुरू, प्रतिष्ठा, ३१. समय गुरू, निवृत्ति ।

वायव्य— १. खगेश, भद्रा, २. कूर्म, आधारा, ३. मेष, कोषा, ४. मीन, मिलका, ५. ज्ञान, विमला, ६. महानन्द, शर्वरी, ७. तीत्र, लीला, ८. प्रिय, कुमुदा, ९. कालिक, मैनकी, १०. डामर डािकनी, ११. रामर, रािकनी, १२. लामर, लािकनी, १३. कामर, कािकनी, १४. सामर, सािकनी, १५. हामर, हािकनी, १६. आधारेश, राका, १७. चक्रीश, बिन्दु, १८. कुकुर, कुला, १९. मद्रािश, कुिजका, २०. हृदीश, काम कला, २१ शिरस, कुल दीिपका, २२. शिखेश, बबरी, २३. वर्मन, बहुरुपा, २४. शास्त्रश,

महत्तरी, २५. परम गुरू, मंगला, २६. पराधिकार गुरू, सौकर्या, २७. पूज्य गुरू, रामा ।

आकाश— १. हृद्य, कौलिनी, २. घर, कान्ता, ३. भोग, विशेषी, ४. भय, योगिनी, ५. मह, ब्रम्ह तारा, ६. शव, शवरी, ७. द्रव, कालिका, ८. सरस, जुष्ट चांडाली, ९. मोह, अघोरेशी १०. मनो भव, हेला, ११. केक, महारक्ता, १२. ज्ञान गुद्ध, कुब्जिका, १३. खर, डािकनी, १४. ज्वल शािकनी, १५. महाकुल, लािकनी, १६. भियोज्वल, कािकनी, १७. तेज, सािकनी, १८. भूति, हािकनी, १९ वामु, पापन्नी, २०. कुल, सिंही, २१. सेंहार, कुलांबिका, २२. विश्वंभर, कामा, २३. कोिटल, कूण माता, २४. गालव, काली, २५. व्योम, व्योमा, २६. श्वसन, नादा, २७. खेलर, महादेवी, २८. बहुल, महत्तरी, २९. तात, कुण्डलिनी, ३०. कुलातीत, कुलेश्वरी, ३१. अज, ईिंघका, ३२. अनन्त, दीिपका, ३३. ईश, रेचिका, ३४. शिख, मोिचका, ३५. परम, परा, ३६. पर, चिति।

मन— १. पर, परा, २. भव, भवपरा, ३. चित्, चित्परा, ४. महामाया, महामाया परा, ५. इच्छा, इच्छापरा, ६. सृष्टि, सृष्टि परा, ७. स्थिति, स्थिति परा, ८. निरोध, निरोध परा, ९. मुक्ति, मुक्ति परा, १०. ज्ञान, ज्ञान परा, ११. सत्, सित परा, १२. असत्, असित परा, १३. सदसत्, सदसतिपरा, १४. क्रिया, क्रिया परा, १५. आत्मा, आत्मपरा, १६. इंद्रियाश्रय, इंद्रियाश्रय परा, १०. गोचर, गोचर परा, १८. होक मुख्य, होक मुख्य परा, १९. वेदवत्, वेदवितपरा, २०. संवित्, संविति परा, २१ कुण्डिलनी, कुण्डिलनी परा,

२२. सोषुम्णी, सोपुम्णी परा, २३. प्राण सूत्र, प्राण सूत्र परा, २४. स्यन्द, स्यन्द परा, २५. मातृका, मातृका परा, २६. स्वरोद्भव, स्वरोद्भव परा, २७. वर्णज, वर्णज परा, २८. वर्णज, वर्णजा परा, २८. वर्णजा, वर्णजा परा, २९. शब्दज, शब्दज परा, ३०. वर्णज्ञात, वर्णज्ञता परा, ३१. संयो-गज, संयोगज परा, ३२. मंत्र विग्रह, मंत्र विग्रह परा ।

पाचों तत्वों का संबंध मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक क्रमशः ५ वकों से है औन मन का सम्बन्ध भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र से, इसिलये इन किरणों का भी सम्बन्ध छ:ओं चक्रों से है। छ: चक्रों से वर्ष की छः ऋतुओं की समानता की जाती है। अर्थात वसन्त की मूलाधार से समानता है। क्योंकि इस ऋतु में पृथ्वी का वध होकर पुष्प खिलते हैं और सुगन्ध का विकास होता है, ग्रीष्म ऋतु की स्वाधीष्ठान चक्र से समानता की जाती है, इस ऋतु में जल का वेध होकर सब जल सुखने लगता है। वर्षी की मणिपूर से समानता है, क्योंकि इस ऋतु में अग्निका वेध होकर विद्युत और पर्जन्य का विक्रास होता है। शरद ऋतु की अनाहत चक्र से समानता की जाती है क्योंकि इसमें वायु का वेध होकर वातावरण शान्त निर्मल हो जाता है। हेमन्त ऋतु की विशुद्ध चक्र से समानता है, क्योंकि इस ऋतु में आकाश के बेध सूचक शीत की प्रधानता होती है, और शिशिर ऋतु की आज्ञा चक्र से समानता की जाती है क्योंकि इसमें चित्त की प्रसन्नता वढती है। इस प्रकार उक्त ३६० किरणों को वर्ष की ३६० तिथियों से समानता यह बात सिद्ध करती है कि पिंड का संवत्सर पुरुष आधार है। कृप्ण और शुक्ल पक्षों को भी शक्ति शिवात्न समझना चाहिये । कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की अन्वय और शुक्त पक्ष में उन्नेयं मृमिका समझनी चाहिये। इसी प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन को सूर्य (प्राण) की उन्नेय और अन्वय मूमिकायें समझनी चाहिये।

अगले तीन श्लोकों में वाक् सिद्धि का वर्णन है। १५ वें वाक् सिद्धि श्लोक में सात्विक, १६ वें राजसिक और १७ वें मिश्रित भावों युक्त कविता शक्ति के विकास का वर्णन है।

## [ १५]

श्राज्डयोत्स्नाशुभ्रां शशियुतजटाजूटमञ्चटां

वरत्रासत्राणस्फटिकघुटि (णि) कापुस्तककराम् ।

सक्रव त्वां नत्वा कथमपि सतां सन्निद्धते

मधुक्षीरद्राचा मधुरि मधुरीणा भणितयः ।।

अर्थ: — शरत् पूर्णिमा की चांदनी के सहश शुभ्रवणी, द्वितीया के चन्द्रमा युक्त जटाज्द रूपी मकुट धारण किये हुए, दो हाथों से भक्तों को त्रास से त्राणार्थ अभयद और वरद अभिनय किये हुए और दो हाथों में स्फिटिक मणियों की माला और पुस्तक धारण किये हुए, तुझको एक बार भी नमन न करनेवाला मनुष्य किस प्रकार सत्कवियों की सी मधु, दूध और द्राक्षा की मधुरता से युक्त मधुर कितता कर सकता है, अर्थात् नहीं कर सकता।

सं० टि० यह और अगले दो श्लोक मिल कर सारस्वत प्रयोग कहलाते हैं। अच्युतानन्द के अनुसार यहां वाग्मव रूप किया शक्ति का ध्यान है, अर्थात वाग्मव कृट की देवी किया शक्ति का ध्यान बताया गया है।

यहां कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर सास्वत सिद्धि हो की ओर संकेत है। कहा है।

सर्वे वाक्यात्मका मंत्रा वेद शास्त्राणि कृत्स्नशः।
पुराणानि च काव्यानि भाषाश्च विविधा अपि॥ ३,७
सप्तस्वराश्च गाथाश्च सर्वे नाद समुद्भवाः ः
एषा सरस्वती देवी सर्वभूतगुहाश्रया॥ ३,८
य इंमां वैखरीं शक्तिं योगी स्वात्मिन पश्यित।
स वाक सिद्धिमान्नोति सरस्वत्याः प्रसादतः ॥
३,१०(यो. शिखाः)

अर्थ:— सब वाक्यात्मक मंत्र वेद शास्त्र, पुराण और काव्य, विविध भाषायें, सातों स्वर और गाथायें सब नाद से उत्पन्न होती हैं। यह नाद रूपा सरस्वती देवी सब प्राणियों की बुद्धिरुपी गुहा में रहती है। जो योगी इस वैखरी शक्ति को अपने भीतर देखता है उसे सरस्वती के प्रसाद से वाक् सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है।

कुण्डलिनी शक्ति जागकर चार रूपों में प्रकट होती है, उन रूपों के नाम ये हैं, क्रियावती, क्लावती, वर्णमयी और वेधमयी शारीरिक कंपदि, हठ योग के आसन प्रणायाम मुद्रादि, नृत्यादि कियाओं में कियावती का रूप हैं। ३६ तत्वों के व्यतिरेक और शुद्धि की कियाओं में कशावती का रूप है। वर्णात्मका मंत्रमयी है और षट् चक वेध वेधमयी करती है। वर्णमयी सरस्वती का रूप है जो समस्त शब्दमय जगत् को परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी इन चारों स्तरों पर धारण किये हुए है।

चत्वारि वाक् परिमिता पदानितानि विदुर्बाह्मणाये मनीषिणः । गुहात्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ऋक

अर्थात् वाचा चार पाद वाली होती है, उनको जो बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वे ही जानते हैं, उनमें से तीन तो गुहा में निहित (छुपी हुई) हैं, वे अपने स्थानों से नीचे नहीं हिल्ती, चौथी वैखरी को मनुष्य बोलते हैं। इस मंत्र के साथ ऐं बीज की उपासना की जाती है। देखें सरस्वती रहस्योपनिषद। यह वाक् बीज वाग्भव कूट का रूप है। इस श्लोक में सारस्वत प्रयोग का ध्यान बताया गया है। अगले दो श्लोक भी सारस्वत प्रयोग से ही संबंध रखते हैं।

#### [ १६ ]

कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचि भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम् ।

विरिञ्चिप्रेयस्यास्तरुणतर शृङ्गार लहरी— गमीराभिवाग्भिर्विद्धति सतां (भां) रञ्जनमयी ॥ अर्थः — किवीन्द्रों के चित्त रूपी कमल वन को खिलाने के लिये उदय होते हुए मूर्य के सहश अरुणा रूपी आपका जो कोई थोडे महान पुरुष भजन करते हैं, वे ब्रह्मा की प्रिया (मरस्वती) के तरुणतर शृंगार लहरी से निकली गंभीर कविताओं हारा सत्पुरुपों का मनोरंजन किया करते हैं।

सं० टि० यहां कामकृट की देवी इच्छा शक्ति का ध्यान वताया गया है।

व्याख्या— १५ वें स्होक में 'शरद्ज्योत्सना,' 'शिश युत जटाज्ञ्य मकुटां,' पद, वरद और अभयद अभिनय, माला और पुस्तक सिंहत ध्यान भगवती के सात्विक रूप का ध्यान है और 'मधुक्षीर मधुरि मधुरीणा युक्त भणितयः' से भी सात्विक कविता की ओर संकेत है। परन्तु इस स्होक में 'अरुणा' 'प्रेयस्थास्तरुणतर शृंगार लहरी' इत्यादि पदों में भगवती के रजोगुण स्वरूप का ध्यान है और शृंगार रस परिपूर्ण कविता की ओर संकेत है। ऐसी कविता का उपयोग भी मनोरंजन मात्र ही होता है; उनसे किसी प्रकार आध्यात्मिकता की उपलब्धि नहीं हो सकती।

'वाला तप रुचि 'में 'बाला 'पद सष्ट रूप से बाला मंत्र की ओर ध्यान दिलाता है, जिसकी उपासना रूपी तप से चित्त रूपी कमल बन का विकसित होना भी प्रध्वनित होता है। क्योंकि बाला तप का अर्थ 'बाला एव आतपः ' अर्थात् सूर्य सहश बाला भगवती इत्यादि अर्थ किया जा सकता है। इस प्रकार अर्थ करने से श्लोक का भाव यह होगा कि कवीन्द्रों के चित्त रूपी कमल बन की विकसित करने के लिये अरुणा देवी बाला भगवती सूर्य सदश है।

# [ 29]

सावित्रिभिर्वाचां शशिमणिशिलामङ्गरुचिमि— विशिन्याद्याभिस्त्वां सह जनि संचिन्तयति यः। सकर्ता काव्यानां भवति महतां भिङ्ग सुभगे (रुचिमि) वैचोभिर्वाग्देवी वदन कमला मोद मधुरैः॥

विश्वन्याद्याभिः = सर्व रोगहर अष्टार चक्र की आठ वाग्देवता विश्वनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी । भंगि = व्यंग ।

अर्थ:— विश्वनी आदि सावित्रियों साहित, जो चन्द्रकान्त माणि की शिला की घडी हुई मूर्तियों की शोभा वाली हैं, है जननी ! जो मनुष्य तेरा ध्यान करता है, वह उच्च कोटि के काव्यों की रचना करने लगता है। उसकी सुन्दर कविता वारदेवी के मुख कमल के आमोद पूर्ण माधुर्य से युक्त होती है।

सं० टि० यहां आठ विश्वानी आदि वाग्देवियों सहित भगवती के ध्यान का उपदेश है और वाग्देवियों की शोभा चन्द्रकान्त मणियों की शोभा जैसी बताई गई है।

यह शक्ति कूट की देवी ज्ञान शक्ति का ध्यान है।

जैसे चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से चन्द्रकान्त मणि द्रवीभूत होती है, वसे ही पन्द्रहवें श्लोकोक्त अरद्-ज्योत्स्ना-अुआ भगवती के ध्यान से आठों वाग्देवियां द्रवीभृत होने रुगती हैं। और उनके मन्त्र स्वरूप ध क च ट त प य श वर्गवाली सम्पूर्ण मातृका शक्तियां चन्द्रकान्त मणियों के नांई, जो समस्त वेखरी वाणी की वर्णात्म आधार हैं द्रवीभृत होकर उस किव में वर्णपद्मंत्रविग्रहा नवरसयुक्त वेखरी शक्ति का विकास करने रुगती हैं।

यह श्लोक सात्विक और राजसिक दोनों भावों को एक स्थानीय कर देता है। 'महतां कान्यानाम ' पद से ऋषि प्रणीत शास्त्रों का अभिपाय है।

## मधुमती भूमिका की सिद्धि।

## (25)

तनुच्छायाभिस्ते तरुण तरणि श्रीध(स)रणिभि दिवं सर्वामुर्वीमरुणिमनिमग्नां स्मरति यः। भवन्त्यस्य त्रस्यद्वनहरिणञ्चालीन नयनाः सहोर्वेष्ठया वश्याः कतिकतिन गीर्वाणगणिकाः॥

कठिन शब्दः—तराण=सूर्यः; सराण=किरणः; गीर्वाण गणिका= अप्सराएं, दिवं=आकाशः; उर्वी=पृथिवी, छाया=कान्ति।

अर्थ:—तरुण सूर्य की श्री अर्थात् कान्ति को धारण करने वाली तेरे शरीर की छाया (कान्ति) से आकाशं और सारी पृथिवी को अपनी अरुणिमा ( छाछ रंग ) में निमय करती हुई तेरा जो स्मरण करता है, उसके वश में, घबराई हुई बन की हरिणियों जैसे चंचछ नयनों वाछी ऊर्वशी सहित कितनी स्वर्ग की अप्सरायें वश में हो जाती हैं।

सं० टि०: — यहां ज्ञानी की दिन्य दृष्टि का जो सब जगत् को ब्रह्ममय देखने लगती है, वर्णन है। यह मधुमती भूमिका कहलाती है, जिसमें देवाङ्गनाएं साधक को पथभ्रष्ट करने का यत्न करती हैं।

अप्सराओं से दिव्यशक्तियों का भी अभिशय है। उपरोक्त ध्यान करने वाले योगियों को दिव्यशक्तियों का साक्षात होता है, जिनका वर्णन योगदर्शन के विभूतिपाद के ५१ वें सूत्र में भिलता है, उनको वहां स्थानीय देवता कहा गया है। यह अनुभव योगियों को ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर मधुमती भूमिका में होता है। यह शुद्धसत्वगुण प्रधान भूमिका है। इसमें शक्ति का प्रकाश सर्वत्र दृष्टि-गीचर होने लगता है। अर्थात् ऐसे योगियों को मूमि और आकाश सर्वत्र भगवती की अरुण कान्ति की छाया से बसा हुआ दिखने लगता है। उक्त सूत्र पर व्यासजी अपने भाष्य में लिखते हैं कि उन स्थानीय देवताओं के श्लोभनों से योगी को सतर्क रहना चाहिय, और संग दोप से वचने के लिये उसको इस प्रकार सोचना चाहिये कि घोर संसार के अंगारों में जलते हुए और जन्म मरण के अन्धकार में पड़े हुवे मैंने इस क्लेश तिमिर को दूर करने वाले योग भदीप का प्रकाश वडी कठिनता से प्राप्त किया है। तृष्णा की कारणभूत. विषयभोगों की आंधी इस योगरूपी दीपक को न कभी बुझा दे ।

#### काम बीज का ध्यान।

(28)

मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तद्धो हरार्घं ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम् । स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमण्याशु अमयति स्वीन्दुस्तनयुगाम् ॥

कृठिन शब्द:--मन्मथ कला=क्ली अथवा ई।

अर्थ:—मुख को बिन्दु बना कर दोनों स्तनों को उसके नीचे दो और बिन्दु बनाना चाहिये उसके नीचे हर के अर्ध-माग का ध्यान करना चाहिये। हे हर महिषी! इस प्रकार जो तेरी काम कला का ध्यान करता है, वह तुरन्त क्षियों के चित्त में क्षोभ ले आता है यह अति छोटी बात है, ( उसका सामर्थ्य तो इतना अधिक होता है कि) अपितु वह सूर्य और चन्द्र रूपी दो स्तन वाली त्रिलोकी को भ्रमा सकता है।

सँ० टि०:—हरमिहशी पद से आदि शक्ति ग्रहण करना चाहिये। 'हरतीति हर'। मन्मथकला, कामकला। कामकला से हमने त्रिपुरोपनिषद् की श्रुति११ के प्रकाश में काम बीज लिया है। परन्तु हैं को काम कला कहते हैं। ई में भी तीन विन्दु माने जा सकते हैं। ईकार का नीचे क भाग हकार का आधा भाग समझा जा सकता है। इस लिये

नीचे व्याख्या में क्लीं के स्थान पर ई भी पढा जा सकता है। विन्दु तीन हैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। उनमें एक मुख़ है और दो स्तन।

इस श्लोक में काम कला का ध्यान बताया गया है। जो क्लीमें ककार के बिन्दु रूपी मुख के नीचे लकार के दो बिन्दुओं को दोनों स्तानों से उपित कर के ईकार रूपी हराधींगिनी के योग से बनती है। इस मंत्र के प्रयोग का फल, इह लोक की श्लियों का वश करना तो क्या तीनों लोक वश में किये जा सकते हैं। त्रिलोकी भी एक विराट श्लीवत् ही है, जिसके सूर्य और चन्द्रमा दो स्तान सदृश हैं। परिशिष्ट नं. २ में त्रिपुरोपनिषद की श्लुति ११ भी देखें। इस उपमा से श्ली मात्र में साधक का पूज्य मातृभाव जागृत किया गया है। क्योंकि सूर्य शाण रूपी और चन्द्रमा अमृत रूपी दुग्धपान कराकर विश्व का पालन करते हैं। कहा भी है।

विद्याः समस्तास्तवदेविभेदाः स्त्रियाः समस्ताः सकला जगत्सु ।

यद्यपि योगी के रूप छावण्य और तेजस्वी रूप को देखकर कामिनियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक है, अपितु योगी की इतनी महानता है कि त्रिलोकी भी उस पर अपना सर्वस्व निछावर करने को तय्यार रहती है। क्या उसके हृदय में सामान्य रमणियां काम का उद्धेग छा सकती हैं? वह प्रकृति देवी के विराट देह के सूर्य चन्द्ररूपी स्तनों के दूध को पीकर दोनों का योग करता है। स्तन पान करने वाला शिशु कितना सुन्दर होता है, जिसके रूप लावण्य पर सब ही मोहित होकर उसका कितने स्नेह से लालन-पालन किया करते हैं, परन्तु क्या उस शिशु में भी कभी सुवितयों को देखने से काम की भावना का उदय होना संभव है। प्रकृति देवी के सूर्य चन्द्र रूपी स्तनों के दूध से पुष्ट होने वाला योगी फिर इन सामान्य क्षियों की मायामयी मोहिनी से कैसे प्रभावित हो सकता है? वह प्रकृति जननी का बालक तो दिव्यामृत पीकर जडोन्मच बालवत् कीडा करता है। कामी पुरुष के चिच्च में स्त्री के मुख और कुच युग पर दृष्टि पड़ने से विकार उत्पन्न होता है, परन्तु जो पुरुष उनको देखकर स्त्री के रूप में कामकला की भावना कर के, उसमें उपास्य बुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं, उनके वश में त्रिलोकी हो जाती है। अर्थात् वे काम को जीतकर मन्मथारि हो जाते हैं।

सूर्य जगत् का प्राण है और चन्द्रमा जगत् का मन । श्रुतियां कहती हैं।

'प्राणः प्रजाना मुद्रत्येषः सूर्याः'। और 'चन्द्रमा मनसो जातः'। दोनों का संबंध सूर्य और चन्द्र मण्डलों से हैं। अनाहत चक्र के १२ पत्र १२ आदित्यों से और विशुद्ध चक्र के १६ पत्र चन्द्रमां की १६ कलाओं से उपमित किये जाते हैं। इसी प्रकार मणिपूर के १० पत्र अग्नि की १० कलाओं से उपमित किये जाते हैं। ईडा को चन्द्र नाडी, पिंगला को सूर्य नाडी कहते हैं और सुषुम्ना में तीनों का समावेश है। हृद्ध्य प्राण का स्थान है और आज्ञा चक्र मन रूपी चन्द्रमा का। जो योगी सूर्य को उन्मुख कर के सोमामृत का पान करते हैं और दिव्यानन्द का आस्वाद लेते हैं, उनको कामाग्नि का संताप नहीं संतप्त करता। ज्ञानी, भक्त, योगी अथवा समयाचार के उपासक किसी को भी काम प्रयोग इष्ट नहीं

होता। इसिलये इन श्लोकों को एक ज्ञानी अथवा योगी के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने के निमित्त ही लिखा जाना समझना चाहिये। परमहंस परित्राजकाचार्य श्री शंकर भगवत्पाद की लेखिनी से निकले हुए श्लोकों का अभिप्राय किसी सांसारिक काम वासना से संतप्त मनुष्य की ली लोलुपता की सहायतार्थ काम प्रयोगों के लिये लिखा जाना सर्वथा असंभव है। और उनमें काम सिद्धि के तुच्छ प्रयोगों का विनियोग देखना अथवा करना भगवत्पाद की महानता पर कलंक लगागा मात्र है।

#### शक्तिपात् करने की सिद्धि

#### [ २० ]

किःन्तीमङ्गभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हदित्वामाधते हिमकरशिलामृर्तिमिव यः । स सर्पाणांदपं शमयति शकुन्ताधिप इव जनरप्छष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया ॥

कठिन शब्द:— किरन्ती=किरणें फैलाती हुई (radiating) निकुरम्ब=समूह, हिमकर=चन्द्र, शकुन्ताधिप=गरुड, सिरा=नाडी। सुधाधार सिरा=अमृत नाडी, जिससे अमृत का स्नाव होता है।

अर्थ:— जो मनुष्य अंगों से अमृत रस रूपी किरणों के समूह का निकास करती हुई तुझ को हृदय में धारण करता है, और तेरा चन्द्रकान्त शिला की मूर्तीवत हृदय में ध्यान करता है,

वह गरुड के सदश सपों के दर्प का शमन कर देता है और अपनी सुधा की वर्षा करने वाली (आज्ञा चक्रस्थ) नाडी के. द्वारा दृष्टि मात्र से ज्वर संतप्त मनुष्यों को सुख पहुंचाता है।

हिमकर शिला, हिम बनाने वाले चन्द्रमा की चांदनी से द्वीभृत होने वाली चन्द्रकान्त मणि जैसे चन्द्रमा की किरणों से पिघलने लगती है, वैसे ही चन्द्रमण्डल के आज्ञा चकस्थ अधोमुख चन्द्र विंच से भगवती की मूर्ति भी हृदय में घारण किये जाने पर अंग प्रत्यंग से अमृत रस की किरणें निकालने लगती हैं। वह योगी सर्पों के दर्प को भी शान्त कर सकता है, जैसे गरुड को देखकर सर्प भयभीत होकर चुप हो जाता है। जिस मनुष्य को कुण्डलिनी रूपी नागन ने इस रखा है और अपनी कुंकुम सदश दिव्य अरुण मूर्ति के लिये उसके हृद्य को निवास स्थान बना रखा है, उस योगी पर सामान्य सर्पों के विष का प्रभाव नहीं हो सकता। मानो कुण्डिलेनी देवी की चन्द्रकान्त मणि तुल्य मूर्ति चन्द्रमा की सोम प्रभा पडने पर अमृत का स्नाव करने लगती है और हलाहल को भी शान्त करने का सामर्थ्य रखती है। इतना ही नहीं, उस योगी की शांभवी मुद्रा में स्थिरीमृता दृष्टि, अवलोकन मात्र से थाज्ञा चक्र की नाडी द्वारा कुण्डिसनी के उगसे हुए गरलामृत को सींचकर मनुष्यों का ज्वर शांत कर देती है। यहां ज्वर से साधारण ज्वरों का भाव मात्र ही नहीं छेना चाहिये, यह संसार संताप भी एक व्यापी जबर है, जिसके त्रिताप से भी वह योगी शक्तिपात् दीक्षा द्वारा मुक्त कर देता है, यह प्रसिद्ध ही है। क्योंिक

# [ 38]

तिष्ठिखातन्त्रीं तपनशशिवश्वानरमयीं

निपण्णां पण्णामण्युपरि कमलानां तव कलाम्।

महापद्माटव्यां सृदितमलमायेन मनसा

महान्तः पश्यन्तो दघति परमाल्हादलहरीमैं

१ पाठान्तर= परमानन्दलहरीम्

कठिन शब्दः अटवी=चन, महापद्माटन्यां=सहस्रार में ।

अर्थ: — महापुरुष तेरी, विद्युत् रेखा जैसी पतली, सूर्य चन्द्र और अग्नि की त्रिमयी कला को, छः कमलों के मी ऊपर कमलों के महाबन में, मलमाया से विशुद्ध मन द्वारा देख र कर परम आनन्द की लहर को घारण किया करते हैं।

सं० टि० इस श्लोक में अभ्यन्तर आज्ञा चक्र के ऊपर मूर्धांगत ज्योति दर्शन का स्वरूप दिखाया गया है। इससे पूर्व जो ध्यान बताये गये हैं, चे सब नीचे के स्तरों के ध्यान हैं। कला से चित्स्वरूपा शक्ति का अभिप्राय है। महा पद्माटवी से सहस्रार का अभिप्राय है।

षट् चक्र का वेध कर के कुण्डिलिनी शक्ति जब सहस्रार में उटती है, तब उसकी कला बिजली के सहश चमकती हुई रेखा के सहश दृष्टिगोचर हुआ करती है। वह सोम सूर्य और अग्नि तीनों के तेज से युक्त होती है। उसके दर्शन वे ही महापुरुष योगी कर सकते हैं जिनके मन मल माया से बिशुद्ध हो चुके हैं, जिसका दर्शन परम आल्हादकारी होता है। त्रहाविद्योपनिषद् में उक्त करा का वर्णन नीचे उद्धृत् श्लोकों में किया गया है।

स्र्यमण्डक मध्येऽश्र हाकारः शंख मध्यगः ।
उकारश्चन्द्रसंकाशस्तस्य मध्ये व्यवस्थितः ॥ ७॥
मकारस्त्विश्वसंकाशो विधूमो विद्यतोपमः ।
तिस्रो मन्त्रास्तथाञ्चया सोमसूर्याश्चरूपणः ॥ ८॥
शिखातु दीपसंकाशा तास्मन्त्रपरि वर्तते ।
अर्ध मात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता ॥ ९॥
पद्मसूत्रिनमा सूक्ष्मा शिखा सा दृश्यते परा ॥

अर्थ:— 'शंख के मध्य भाग में, (ध्विन के सदश) प्रणव की प्रथम मात्रा अकार सूर्य मण्डल के मध्य है, उकार दूसरी मात्रा चन्द्रमा के सदश उसके मध्य में स्थित है, तीसरी मात्रा मकार अप्र सदश जिसमें धूआं न हो, विद्युत् वत् चमकती हुई उसके मध्य में है। इस प्रकार तीनों मात्राओं को सोमसूर्यभिमयी जानना चाहिये। उसके ऊपर दीप शिखा के सदश छो है, उसको प्रणव के ऊपर आधी मात्रा समझना चाहिये। वह कमल सूत्र जैसी सूक्ष्म शिखा योगियों को दृष्टिगोचर होती है? उक्त प्रणव कला जो शक्ति की ही कला है, सहसार में दिखती है। शुद्ध अन्तःकरण वाले योगी ही उसे देख सकते हैं, और उसका दर्शन परम आल्हाद का देने वाला होता है। इसके दर्शन के प्रधात् ज्ञान की मूमिका का उदय होता है। सिद्धियों की मूमिका भी नीचे ही रह जाती है, क्योंकि प्रत्येक चक की सिद्धियां भिन्न २ हैं।

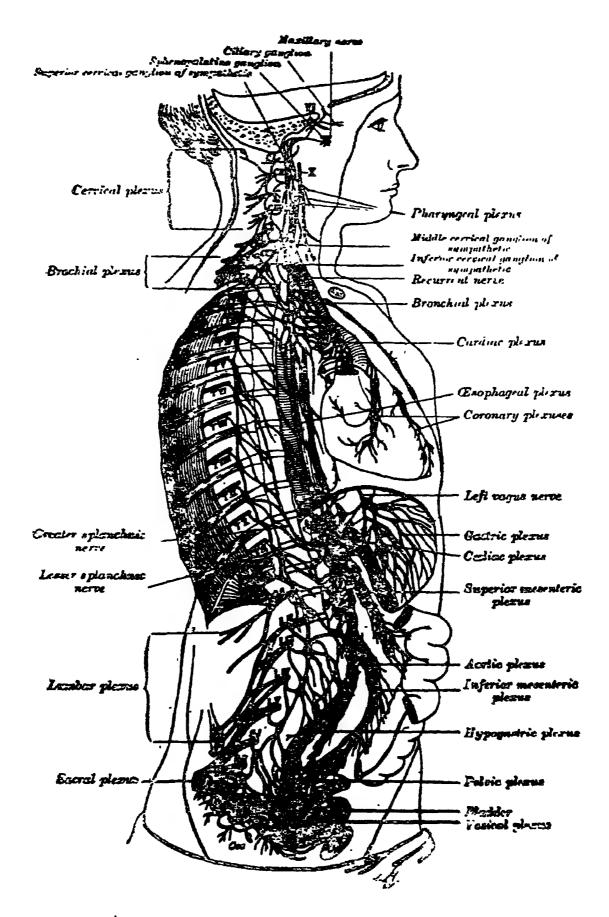

Borrowed from Gray's Anatomy

# चक्रों और सहस्रार का सविस्तार वर्णन

स्थूल देह सप्त धातुओं का वना है। जो अन्न जल खाया पिया जाता है, वह जठराग्नि से पचकर रस वनाता है, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेदा, मेदा से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से मञ्जा, और मज्जा से शुक्र । रुधिर, मांस, मेदा (चर्बी,) स्नायु, अस्थि, मज्जा, और शुक्र (वीर्य) सप्त घातु कहलाती हैं। रक्त को अंग प्रत्यंग में पहुंचाने के लिये एक वाहिनी (arteries) निलकाओं सहश नाडियां हैं, जब वह रक्त दूपित होकर नीला हो जाता है तब उसको स्वच्छ करने के लिये हृद्य में खेंचकर पुपुसों में पहुंचाया जाता है, वहां श्वास द्वारा वह फिर स्वच्छ हो जाने पर हृदय में खेंच लिया जाता है और रक्त वाहिनी नाडियों में भेज दिया जाता है। हृद्य पंप का कार्य करता रहता है, जिसका एक ओर फ़ुफ़ुसों से संबंध है दूसरी ओर रक्त को लाने और ले जाने वाली नलिकाओं से । नीले रंग के दृषित रक्त को हृदय में खेंचने वाली नलिकायें पित्त नाडियां (veins) कहलाती हैं। इसी प्रकार मेद्स् (चर्बी) बनाने वाले द्रव्य की भी नलिकायें होती हैं जिनको कफ वाहिनी (Lymphs) नाडियां कहते हैं। मेदा से स्नायु की उत्पत्ति बताई जाती है। ये स्नायु वात, अर्थात् प्राण वाहिनी नाडियां (nerves) कहलाती हैं। मज्जा अस्थियों की निकाओं में होती है और शुक्र, शुकाशय में अण्डकोषों द्वारा बनता है। यहां हम स्नायुओं को ही नाडी नाम से संवोधित करते हैं। ये नाडियां सुषुम्ना नाडी के द्वारा आनख शिख देह का मस्तिष्क से संबंध जोडती हैं। इनकी सख्या ७२ हजार कही

जाती हैं। सुपुम्ना नाडी मेरु दण्ड के भीतर, सुरक्षित है। जिसकी आकृति ० के सदश मिलती हुई सी समझनी चाहिये। किसी पदार्थ के ऐसे पूर्जों को एक दूसरे पर रखकर और दोनों ओर के बड़े छिद्रों में दोनों ओर बारीक तारों के गुच्छों को पिरोकर सब पुर्जों को प्रथित कर लिया जाय तो वह सर्पाकार सुपुम्ना का ढांचासा दिखने लगेगा। सुषुम्ना में तारों के स्थान पर वे स्नायु हैं जो मस्तिष्क को देह में फैले हुए समस्त नाडी जाल से संबंधित करते हैं। और बीच के छिद्र से बनी निलका में एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है जिसको चन्द्र मण्डल से निकलने वाला अमृत कहते हैं, इसे सुष्म्ना मानों पान कर के पृष्ट होती है। अंग्रेजी में इसे (cerebro spinal fluid) अर्थात् मास्तिष्क सौष्मन द्रव्य कहते हैं । सुषुम्ना के अन्दर गुदा, उपस्थ, नाभि, बक्षस्, श्रीवा के ५ प्रदेशों से संबंधित् ५ चक्र हैं, जिनको विभिन्न अंगों की नाडियों से सुषुमा का संबंध होता है। सुषुमा के दोनों तरफ के स्नायु श्रूमध्य प्रदेश में एक बिन्दु पर मिलकर दक्षिण भाग से वाम ओर और वाम भाग से दक्षिण ओर होकर सहस्रार में चढ़ जाते हैं, इस श्रुमध्य स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। श्रीवा प्रदेश के चक्र को विशुद्ध, वक्षम् के चक्र को अनाहत्, नाभि प्रदेश के चक्र को मणिपूर, उपस्थ देश के चक्र को स्वाधिष्ठान और गुदा प्रदेश के चक को मूलाधार कहते हैं। श्रूमध्य से ऊपर कपाल सपुट में सुषुझा का ऊद्ध्व भाग चार रूपों में परिणत हो जाता है। सब से नीचे का भ्रूमध्यस्थ अघोभाग (modula oblangata) कहलाता है; उसके ऊपर छोटा मस्तिष्क (cerebellum or hind brain) कहलाता है, इसको कपाल कंद कहते हैं, यहां पर पांचीं ज्ञानेद्रियों और स्वम की नाडियों का स्थान है, इसी को मनश्चक भी कहते हैं। इसके ऊपर एक अति मृक्ष्म निक्का है जो सुपुन्ना के मध्यवर्ती विरु का वह भाग है जो छोटे दिमाग अर्थात् कपाल कंद को सहसार (cerebrum) के मध्यवर्ती ब्रह्मरंघ (Third Ventrical) से जोडता है। इस भाग के नीचे कपाल कंद के सामने भी एक त्रिकोणाकृति कपाल रंघ (Fourth ventrical) है। (Third Ventrical) ब्रह्म रंघ भी त्रिकोणा कृति ही है जो पीछे से सामने की ओर फैला हुआ है। ब्रह्मरंघ पर एक पुलसा बना हुआ है, जिस पर सुषुन्ना पथ से आने वाले स्नायु समृह स्पर्श कर के फिर सारे मस्तिष्क (cerebrum) के विभिन्न केन्द्रों को फैल जाते हैं। इसलिये इस स्नायु समृह के प्रसार को सहस्नार कहते है।

गुदा के पीछे एक मांस पेशी है, जिसे कंद कहते हैं। वह ९ अंगुल लंबी और ४ अंगुल मोटी कही जाती है। इसके मध्य-वर्ती नामिवत् केन्द्र पर कुण्डिल्नी के सोने का स्थान है। उस स्थान को विषु चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यहां शक्ति निष्क्रिय सुप्तवत् रहती है, अथवा वह ईडा और पिंगला का एक स्थानीय उद्गम स्थान होने के कारण, वहां चन्द्रमा और सूर्य दोनों का अभाव सा रहता है अर्थात् दिन रात्रि एक समान गित रहित रहते हैं। विषु दिन रात्रि के एक समान होने के समय को कहते हैं। कुण्डिल्नी को नामि में घारण करने वाली मांस पेशी का कंद अधः सहस्रार कहलाता है। क्योंकि योगियों के समष्टि प्राण देह की सब नाडियों से स्विचकर पहिले यहां एकत्रित होते हैं और फिर सुपुन्ना में प्रवेश करते हैं। ग्रीवा के ऊपर तालु का अन्तिम भाग नीचे की ओर लटका करता है, उसे लंबिका (काग) कहते हैं। वह भी एक चक्र माना जाता है। तैत्तिरीयोपनिपद् के छटे अनुवाक् में इसको इन्द्रयोनि नाम दिया गया है, जिसका शीर्षकपाल से संबंध है। और नीचे उसका हृदयाकाश से भी संबंध है। इस प्रकार अहंबृत्ति को हृदयाकाश से भी संबंध है। इस प्रकार अहंबृत्ति को हृदयाकाश से बहा रंघ में ले जाने का लंबिका द्वारा सुषुम्ना से बाहर भी एक मार्ग है, जिसका कपाल कंद से सीधा संबंध है, अर्थात् वह हृदय के अप्रदल पद्म का सीधा मनश्चक्र से संबंध जोडता है। इसीलिये हृदय के इस चक्र को सुषुम्नागत षद् चक्रों से पृथक चक्र माना जाता है।

उपर कहा जा चुका है कि कपाछ कंद से पांचों ज्ञानेन्द्रियों और उनके गोलकों से संबंध रखने वाली नाडियों का निकास है। उनमें से एक नाडी ग्रीवा से नीचे उतरकर वक्षस्, उदर, किट भाग में गुदा तक नीचे उतरती है, उसे अंग्रेजी में Vagus nerve कहते हैं, योग के आचार्यों ने उस के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न नाम दिये हैं, जैसे कूर्म, विश्वोदरी, कुह इत्यादि। इस नाडी की वाम शाखा निरर्थक सी है, परन्तु दांक्षण शाखा के तीन विमाग हैं, अर्थात् वक्ष, उदर और किट देश के भाग में अपान के स्थान हैं। इस नाडी का संबंध ईडा और पिंगला की मुख्य नाडियों (sympathetic columns) से भी है, और उनका संबंध सुषुम्ना के चकों से है। इसलिये यह पाण समान अपान की नाडी

स्वतंत्र है और मन के आधीन कार्य नहीं करती। इसको स्वतत्र नाडीविभाग (autonomous system) कहते हैं।

सुपुन्ना के तीन परत होते हैं उपर के परत वाले भाग को वज्रा कहते हैं, उसके नीचे का परत चित्रा कहलाता है जिसके बीच में एक नलिका है। सुपुन्नागत छः चक्र अथवा कमल चित्रा में होते हैं और वीच वाली नलिका को पुप्प के वीच वाली नलिका सहश समझना चाहिये, उसे ही ब्रह्म नाडी या विरजा कहते हैं।

इस श्लोक में जिन छः पद्मों के अपर महापद्मावटी में भगवती की कला की स्थिति कही गई, वे चित्रास्थित छः चक्र अपवा पदा हैं ! छओं चर्कों के छः अधिदेवता हैं । मूलाधार के ब्रह्मा, स्वाध-ष्ठान के विप्णु, मणिपूर के रुद्र, अनाहत के ईश्वर, विशुद्ध के सदाशिव और आज्ञा के पर शिव । इनके अरों अथवा दलों की संख्या तत्वों की करा के अनुसार है। अग्नि की १०, सूर्य की १२, चन्द्रमा की १६, कलाएं क्रमशः मणिपूर अनाहत और विशुद्ध के दलों के बरावर हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्ध प्रत्येक की दस २ कलायें हैं, ईश्वर की चार और सदाशिव की १६ कलायें हैं। मूलाधार की ४, स्वाधिष्ठान की ६, और आज्ञा की दो शिराओं को भी कला कहें तो सब का योग पूरा १०० होता है। आज्ञा में परिशव निष्कल है, जिसकी शक्ति की ही ये सब कलाए कही जा सकी हैं, अर्थात् सहस्रार स्थित भगवती की कला के ये सब अवान्तर भेद हैं, अथवा वे निम्न स्तरों पर चमकने वाली प्रतिबिंब सहश कही जा सकती हैं। कलाओं के नाम नीचे दिये जायेंगे।

उपर कहा जा चुका है कि अनाहत चक्रस्थ सूर्य उन्मुख होकर आज्ञा के उपर स्थित अधोमुख चन्द्रमा पर अपना प्रकाश डालता है तव दोनों के योग से चन्द्रमा में से अमृत स्रवने लगता है, जिसका प्रमाण कलाओं के अनुसार समझना चाहिये। अनाहत चक्र के १२ पत्रों पर १२ आदित्य हैं और विशुद्ध चक्र के १६ पत्रों पर चन्द्र की १६ कलायें।

चन्द्रमा का संबंध मन से है और सूर्य का संबंध प्राण से। कहा है 'चन्द्रमा मनसो जातः' 'आदित्यो वै प्राणः' ' आत्मन एपः प्राणो जायते '। चन्द्रमा ईश्वर के मन से उत्पन्न हुआ है, और आदित्य स्वयं समष्टि ब्रह्माण्ड को जीवन पदान करने वाला प्राण है। प्राण का उदय सीधा आत्मा से होता है। शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की नाडियों के विभाग हैं। एक प्रकार की नाडियां वे हैं जो मेरु दण्ड के मध्य में स्थित सहस्रार से नीचे उतरने वाली सुषुम्ना से निकल कर सारे शरीर में फैलती हैं और सुषुम्नागत छवों चक्र, जिनके स्थान श्रीवा, वक्षः स्थल, कटि, मूत्र और अधो भाग हैं, उनके निकास के केन्द्र हैं। इन नाडियों का मन और प्राण दोनों से संबंध है। और दूसरे प्रकार की वे नाडियां हैं जो आज्ञा चक्र के पास के मनश्रक (hind brain) से निकल कर श्रोत्र, नेत्र, मुख, जिहा में फैल जाती हैं, और उनमें से एक कूम (विश्वोदरी) (Vagus nerve) नीचे उत्तर कर गुदा तक फैली हुई है। इसका वाम भाग छोटा है और कुछ विशेष कार्य नहीं करता, परन्तु दक्षिण भाग फेफडों, और हृदय में श्वास प्रश्वास का कार्य, उदर में पाचन और रस वितरण का कार्य और अधो भाग

# AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM



#### PARASYMPATHETIC SYSTEM

1- Optical, 2- Other sensory nerves.
3. Right Vagus nerve, 4. Coccygeal connections.

#### SYMPATHETIC SYSTEM

Different connections of the symp thetic columns (Ida & Pingala) with spin cord on one side and different limbs of the other.

में मलविसर्जन का कार्य करती है। पंच प्राणों की क्रियायें इसही नाडी से संबंध रखने वाली क्रियायें है। जो मन के आधीन नहीं हैं और सोते जागते सदा अपना कार्य किया करती हैं। क्योंकि प्राण कभी सोता नहीं, मन सोता जागता है। इस दक्षिण वैगस नाडी का संबंध सुपुन्ना के दक्षिण पार्श्व की पिंगला से है, ईडा से नहीं है। इसलिये चन्द्रमा का संबंध ईडा से, सूर्य का संबंध पिंगला से रहता है और ईडा को चन्द्र नाडी और पिंगला को सूर्य नाडी कहते हैं।

सूर्य की किरणों में प्रकाश, उप्णता और प्राण शक्ति अर्थात् जीवन प्रद् शक्ति की त्रिधा शक्ति होती है। उनमें उप्णता विष का कार्य करती है, परन्तु विष भी अल्प मात्रा में अमृत का कार्य करता है, इसिल्ये सूर्य की उप्णता एक परिमित ताप मान की अवधि में जीवन की रक्षा के लिये सहायक होती है और उस अवधि के बाहर मारक सिद्ध हो जाती है। चन्द्रमा सूर्य की उप्णता को स्वयं पान कर लेता है और प्रकाश और प्राण शक्ति को अमृत के रूप में मृमि पर अपनी कलाओं द्वारा बरसाया करता है। यह बाह्य किया प्राणि मात्र के शरीर पर ईडा और पिंगला नाडियों द्वारा प्रभाव डाल्सी है।

शुक्क पक्ष में अमृत की वृद्धि होती है और कृप्ण पक्ष में कमी। साधारण प्राणियों में अमृत का संचय नहीं होने पाता, अधोमुख अनाहत चक्र अपनी उप्णता से सब अमृत को मुखाता रहता है। इसिल्ये उसको विष की वर्षा करने वाला माना गया है। कुण्डलिनी के जागने पर उसके उद्ध्वी मुख होने पर उसकी किया चन्द्र मण्डल पर होने लगती है और चन्द्र मण्डल से प्रसवित अमृत सब नाडियों को सींचने लगता है।

इस विपय पर विशेष जानकारी के लिये लेखक की Divine Power नाम की अंग्रेजी पुस्तक देखें।

श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कन्द के १५ वें अध्याय में ४१, ४२ श्लोक संपूर्ण योग मार्ग के अनुष्ठान का वडा सुन्दर वर्णन करते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के परम धाम चले जाने का समाचार जाना तो उन्होंने जिस क्रम से ब्रह्मात्मैक्य कर के उत्तरा खण्ड की ओर प्रस्थान किया था। उक्त श्लोक इस प्रकार हैं।

वाचं जुहाव मनिस तत्प्राणे इतरे च तं। मृत्यावपानं सोत्सर्गे तं पश्चत्वेद्यजेहिवीत् ॥ ४१ त्रित्वे हुत्वाथ पंचत्वं तच्चैकत्वेऽजुहोन्मृनिः। सर्वमात्मन्यजुहवीद्ब्रह्मण्यात्मानमञ्यये॥ ४२

अर्थ:— उस मुनि (युधिष्ठिर) ने बाणि की मन में आहुति दी, और मन की प्राण में, प्राण की अपान में और उत्सर्ग सहित अपान की मृत्यु में और मृत्यु की आहुति पञ्चत्व में दी, फिर पञ्चत्व की त्रित्व में आहुति देकर, उस (त्रित्व) की एकत्व में आहुति दी, इस प्रकार सब की आत्मा में आहुति देकर आत्मा की आहुति अव्यय ब्रह्म में दी। अर्थात मौन धारण कर के और मन को संकल्प विकल्प रहित एकाप्र कर के बाणि को मन में छीन कर लिया, फिर मन का प्राण से और प्राण का अपान से योग किया, और तीनों को सुषुन्ना द्वार में प्रवेश कर के मृत्यु को जीत लिया, मानों मृत्यु को पट् चक्र वंध द्वारा पांचों तत्वों के वंध में लीन कर दिया, फिर पांचों तत्वों को तीनों ज्ञहा, विष्णु और रुद्र श्रंथियों के वंध द्वारा तीनों गुणों में लीन कर दिया और तीनों गुणों को उनके एक कारणमृत महत् तत्व में लीन कर दिया, इस प्रकार सब को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा अक्षर ब्रह्म में लीन कर दिया। तत्पश्चात् ' अहं ब्रह्मास्मि ' के ज्ञान में निद्ध्यासन द्वारा स्थित रखते हुए सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति की ।

मणिपूर में अग्न की दस कलाएं सारे शरीर के ज्यापार को धारण किये हुए हैं। अग्न का स्थान योनि तत्वों और चकों स्थान में बताया जा चुका है उसकी दस कलाएं के अग्न देवों की मणिपूर में उठा करती हैं। मणिपूर के दस दलों का प्रत्येक दल इन कलाओं का एक २ दल है। अग्न की कलाओं के नाम ये हैं:—

धूम्राचि, ऊप्मा, ज्विलिनी, ज्वालिनी, विस्फुर्शिगी, सुश्रिया, सुरूपा, कपिला, हव्यवाहिनी और कव्यवाहिनी।

अनाहत् चंक्र के १२ दल सूर्य की १२ कलायें हैं, उनके नाम ये हैं—तिपनी, तापिनी, धूम्रा, मरीची, ज्वालिनी, रुची, सुषुम्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा।

विशुद्ध चक्र के १६ दल चन्द्रमा की १६ कलायें हैं, उनके नाम ये हैं—अमृता, मानदा, पूपा, तुष्टी, पुष्टी, रती, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अङ्गदा, पूर्णी और पूर्णामृता ।

आज्ञाचक के नीचे वायु और आकाश में रुद्रमन्थि है, रुद्रकी १० कलायें हैं, जिनके नाम ये हैं—तीक्ष्णा, रौद्री, भया, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्गरी, और मृत्यु।

निणपूर के ऊपर अग्नि और सूर्य मण्डलों में विष्णुग्रन्थि है, विष्णु की भी १० कलायें हैं, जिनके नाम ये हैं। जरा, पालिनी, शान्ति, ईश्वरी, रित, कामिका, वरदा, ह्यादिनी, प्रीति, और दीर्घा।

मूलाधार और स्वाधिष्ठान में पृथिवी और जलकी ब्रह्मग्रन्थि है, ब्रह्माकी १० कलायें ये हैं।—सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेधा, कान्ति, लक्ष्मी, द्युति, स्थिरा, स्थिति, और सिद्धि। तीनों के मध्य चार रंग की दीप शिखा तुल्य ईश्वर कला है, जिसके रंग पीत, श्वेत, अरुण और कृष्ण (असित) हैं। इसका स्थान हृदय में है। शिखा के ऊपर उसीका अग्रभागवत् सदाशिव कला है। जो विद्युत् सहश कही जाती है।

तस्य मध्ये वन्हिशिखा अणीयोर्द्ध्वा व्यवस्थिता । नीकतोयद मध्यस्थाद्विद्युक्तेखेव मास्वरा ॥ नीवारशूकवत्तन्वी पीतामास्वत्यणूपमा । तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ॥ सब्रह्मा सशिवः सहरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ॥ नारायणोपनिषद् खण्ड (१३-२) अर्थ:—उसके मध्य अग्नि की शिखा, पतली ऊपर को उठी हुई खडी है। जो नीले मेघों में विद्युत् रेखा के सदश चमकती है, वह नीवारशूक के सदश पतली, पीत वर्णा, अणु के सदश चमकती है। उसकी शिखा के मध्य में परमात्मा विराजता है, वह ही ब्रह्मा, शिव, हिर, इन्द्र और परम स्वराट् अक्षर ब्रह्म है।

इसी को सदाख्य कला समझना चाहिये। सदाख्य तत्व की १६ कलायें नीचे दो जाती हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, इन्धिका, दीपिका, रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सृक्ष्मामृता, ज्ञाना, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी और व्योमहरूपा।

सब कलाओं का योग ८८ होता है, इनमें मूलाघारस्थ पृथिवी की ४, जल की छः और आज्ञाचक की ईडा, पिंगला अथवा सहस्रार की ओर बहनेवाली वरणा और असी दो कलायें मिलाने से सब की संख्या पूरी १०० होती है। ये सब भगवती कुण्डलिनी देवी की ही कलायें हैं। मूलाघार से उठकर सारे कुलपथ में उक्त कलाओं के विविध रूपों में प्रकाशित होती हुई, कुण्डलिनी शक्ति सहस्रार में अपने पति शिवजी से मिलने जब जाती है तब मानों अनेक श्रृंगारों को धारण करती है।

मूलाधार से नीचे विषु राज्ञक और अधः सहस्रार दो चक्र और आज्ञा के ऊपर बिन्दु आज्ञा के ऊपर बिन्दु अर्थना अर्धचन्द्रिका, निरोधिका, नाद, महानाद अथवा नादान्त, शक्ति, व्यापिका,

समनी और उन्मनी ९ स्तर हैं। इनमें प्रथम चार स्तरों की पांच २ कछायें ५ महामृतों के अनुसार हैं। नादान्त में वाच्य वाचक का भेद छीन हो जाता है। नाद को वाचक अर्थात् शब्दात्मक समझना चाहिये, उसके ५ स्तर ५ तत्वों के योग से उत्पन्न होने वाले शब्द कहे जा सकते हैं। नीचे के ३ स्तर खपात्मक हैं, निरोधिका में रूप का निरोध हो जाता है। शक्ति स्तर पर तीव्र आनन्द छहरी का अनुभव होता है, व्यापिका पर शून्य स्थान है, इसका वेध दिव्यकरण की विशेष किया द्वारा होता है। समनी में सास्मिता समाधि होती है, और उन्मनी में उन्मनी अवस्था। इन स्तरों को पातञ्चल योग दशेन के अनुसार निरोधिका पर निर्वित्वर्क, नादान्त पर निर्विचार, व्यापिका पर सानन्द, और समनी पर सास्मिता संप्रज्ञात समाधियों का स्तर समझा जा सकता है।

सुषुम्नाय कुण्डिकिन्य सुधाय चन्द्र मण्डकात् मनोनमन्य नमस्तुम्यं महाशक्ते चिदातमने । यो. शि. (६,३) सुषुम्ना शांभवी शक्तिः शेषात्वन्ये निर्धकाः । "हृष्ठेखे परमानन्दे तालुमुळे व्यवस्थिते ॥ (६,१९) अत उर्द्ध्वं "निरोधेतु मध्यमं मध्यमध्यमं । उच्चारयेत्पराशाक्तिं ब्रह्मरंघ्रं निवासिनीम् ॥ (६,१९) गमागमस्थं गगनादि शून्यं चिद्रपदीपं तिमिरन्धनाशम् ।

<sup>\*</sup>नोट:—हुलेखा और निरोधिका स्त्रीवाचक पद हैं, परन्तु यहां पुरुष वाचक प्रयुक्त किये गये हैं ये छान्दस प्रयोग हैं।

# पश्यामि तं सर्व जनान्तरस्थं नमामि हंसं परमात्मरूम् ॥ ( ६, २० )

अनाहतस्य शन्दस्य तस्य शन्दस्य यो ध्वनिः। ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिज्योतिषोऽन्तर्गतं मनः ॥ ६६, २१) तन्मनो विकयं याति तद्धिणोः परमं पदम् । तस्मात्सर्व प्रयत्नेन गुरुपादं समाश्रयेत् ॥ (६, २२) आधार शाक्ति निद्रायां विश्वं भवित निद्रया । तस्यां शाक्ति प्रवोधेतु त्रैकोक्यं प्रतिवृध्यते ॥ (६, २३) ब्रह्मरं भे महास्थाने वर्तते सततं शिवा। चिच्छाक्तः परमा देवी मध्यमे सुप्रतिष्ठिता ॥ (६,४७) माया शक्ति र्ललाटाग्रभागे व्योमाम्बुजे तथा। नादरूपा पराशक्तिरुलाटस्यतु मध्यमे ॥ (६, ४८) भागे बिन्दुमयी शक्तिर्केकाटस्या परांशके। बिन्दु मध्ये च जीवात्मा सृक्ष्मरूपेण वर्तते ॥ (६, ४९) हृदये स्थृक रूपेण मध्यमेन त मध्यमे ।

अर्थ:— सुषुम्ना, कुण्डिलनी, चन्द्र मण्डल से टपकने वाली सुधा और मनोन्मनी के रूपों में प्रकट होने वाली चिदात्मिका महाशक्ति को नमस्कार है। सुषुम्ना शांभवी शक्ति है, और शेष अन्य सब नाडियां निरर्थका हैं। तालु मूल अर्थात् ६टे लंबिका स्थान पर परमानन्द स्वरूपिणी हुलेखा (हीं) शाक्ति व्यवस्थित है। वहां पर

ब्रह्मरंघ्र में निवास करने वाली पराशक्ति का उच्चारण करना चाहिये। फिर उसके ऊपर निरोधिका के (१० वें स्थान) के मध्य होते हुए मध्य २, जहां गमनागमन की स्थिरता है, गमनादि से शून्य है और तिमिरांघ का नाश करने वाला चिद्रंप दीपक का स्थान है, नाना चाहिये। सब मनुष्यों के अन्तर में विराजने वाले उस परमात्म-रूप हंस कला को नमस्कार है। अनाहत् ( ४ थे ) चक्र से उदय होने वाले शब्द, और उस शब्द में जो ध्वनि (११ वें और १२ वें स्तर पर), उस ध्वनि के अन्तर्गत जो ज्योति (१३ कां स्तर) है, उस ज्योति में मन लगाकर जहां मन का लय हो जाता है वहां (१४ वें) से सहस्रार तक का स्तर विष्णु का परम पद है। उसके लिये पूर्ण प्रयत्न के साथ श्री गुरु की शरण में जाना चाहिये। (क्योंकि १४ वें स्तर का वेध बिना दिव्य करण के नहीं होता।) कहा है कि मूलाधार शक्ति के सोते रहने पर सारा विश्व मोह निद्रा में सोता रहता है, और उस शक्ति के प्रबुद्ध होने पर त्रिलोकी की शक्तियां जाग उठती हैं। ब्रह्मरंध्र रूपी महास्थान (सहस्रार) में शिवा शक्ति सदा रहती है, वहां ही परमा चिति शक्ति देवी मध्य में सुप्रतिष्ठित है, विशुद्ध (५ वें) व्योग चक्र में और ललाट के अग्र भाग में माया शक्ति है। नाद् रूपा परा शक्ति ललाट के मध्य भाग (११) में है और विन्दुमयी शक्ति (८ वें स्तर पर) ललाट के अपरांश भाग में है। बिन्दु में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से रहता है, हृद्य में स्थूल रूप से रहता है और दोनों के मध्य में मध्य रूप से रहता है।

पूर्वीत अनुभव पाप्त योगों को महा वाक्यों के ज्ञान का उदय 'अहं ब्रह्मास्मि' इति है, इसलिये अगले श्लोक में 'भवानि त्वं' पद से ज्ञान की मृमिका का उल्लेख किया गया है।

#### [ २२ ]

भवानि त्वं दासे मिय वितर दृष्टि सकरुणा

मिति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः।

तदैव त्वं तस्मै दिश्चसि निजसायुज्यपदवीं

गुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुटनीराजितपदाम्॥

कठिन शब्द:—भवानि=हे भवानि; और मैं हो जांऊं । नीरा-जित पदां=जिस पद की आरकी उतारी जाती है ।

अर्थ:—'हे भवानि ! तू मुझ इस दास पर भी अपनी करणामयी दृष्टि डार्छ, इस प्रकार कोई मुमुक्षु स्तुति करते समय भवानि त्वं' (मैं तू हो जाउं) इस पद का ही उच्चारण कर पाता हैं, उस ही समय तू उसे निज सायुज्य पद प्रदान कर देती है, जिस पद की ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र भी अपने मुकुटों के प्रकाश से आरती उतारा करते हैं। अर्थात् (प्रणाम करते रहते हैं)।

सं० टि०: — भाष्यकार डिंडिंग का मत है कि वाह्याभ्यन्तर यागों का वर्णन करके शंकर भगवत्पाद इस स्रोक में प्रेमरूपा मार्क की उत्क्रप्टता दिखाते हैं, जिससे सायुज्यमोक्षं की प्राप्ति आविलंब भगवती के अनुग्रह मात्र से प्राप्त हो जाती है।

भक्तया मामभिजानाति याबान्यश्चास्मि तत्त्वत । ततो मां तत्वतोज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम् ॥ गीता० (१८, १५)

व्याख्याः—भाव यह है कि जो ईश्वरी सकाम अनुष्ठान करने वालों को उनके सुकृतों का फल देती है, वह मुमुक्षुओं को ज्ञान का फलस्वरूपे सायुज्य पदवी भी देती है।

'प्रज्ञानंत्रहा', 'अहम्ब्रह्मास्म', 'तत्वमसि' और 'अयमात्माब्रहा' ऋक् यजुर् साम और अर्थवेदों के ऋमशः चार महावाक्य जीव-ब्रह्मेक्य का लक्ष्य कराते हैं। गुरु शिष्य को पहिले प्रज्ञानात्मा का स्वरूप दिखाता है और फिर उपदेश करता है कि यह आत्मा ब्रह्म है और वह तू है। फिर शिष्य 'मैं ब्रह्म हूं' का अपरोक्ष अनुभव करके उस पद में अपनी स्थिति रखता है। जिसको निद्ध्यासन कहते हैं। उपदेश के श्रवण के पश्चात् युक्तियों द्वारा समझने को मनन कहते हैं, और तत्पश्चात् नित्य आत्मस्थिति में रहने को निद्ध्यासन कहते हैं।

इंद्रियों द्वारा विषयों के जानने को आज्ञान कहते हैं, भिन्न-भिन्न पदार्थों के ज्ञान को नामरूपात्मक भेद से पहचानने को संज्ञान कहते हैं और ध्यान पूर्वक समझ कर प्राप्त किये जाने वाले विशेष-ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परन्तु ये सब ज्ञान जिस एक निरपेक्ष ज्ञान के सापेक्षिक भेद है उसको प्रज्ञान कहते हैं। वह सबका आधार स्वरूप प्रज्ञानात्मा हो ब्रह्म है। ब्रह्मात्मैक्य की उपलिब्ध श्रवण मनन निद्ध्यासन के द्वारा कालान्तर में होती है। परन्तु इंकर भगवत्पाद इस श्लोक में कहते हैं कि जाने विना जाने भगवती की स्तुति करते समय जो कोई इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के 'भवानि त्वं' इतने मात्र पद का उच्चारण कर पाता है, तो भगवती उसे सायुज्य मोक्ष दे देती है। क्योंकि 'भवानि त्वं' पद का यह भी अर्थ होता है कि में तू बन जाऊं। क्योंकि भगवती यह मान कर कि यह मेरा भक्त मुझ में लीन होकर मेरे सायुज्य पद की प्राप्ति के लिये प्रार्थना करता है, ऐसा समझा जाने से 'दासे मिय इत्यादि' उच्चारण होने के पूर्व ही वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

समाधि में समनीस्तर पर पहुंच कर योगी जो इच्छा करता है उसकी वह कामना पूर्ण हो जाती है, इसिटिये अहंब्रह्मास्मि का ध्यान करने वाला ज्ञानी भी उस स्तर पर ब्रह्मात्मैक्य की अपरोक्षानुभृति प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की वात नहीं।

सायुज्य मोक्ष अन्य सालोक, सामीप्य और सारूप्य मोक्षों से ऊंची है अर्थात् सगुण ब्रह्म कं लोकों से ब्रह्मभाव ऊंचा है और इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, एवं विष्णुलोक उस पद के नीचे ही रह जाते हैं। जैसा कि भगवान कहते हैं

> तमेवचाद्यं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। और (गीता १५, ४)

ततोमांतत्वोज्ञात्वा विशते तदनंतरम्॥

(१८, ५५)

अर्थात् मानो ब्रह्मा विष्णु और स्वर्ग पित इन्द्र के मुकुटों की ज्योतियां उस परम पद के नीचे आरती उतारने के सदश निम्न-स्तरों पर ही चमका करती हैं।

#### अर्घनारीश्वर सदास्य तत्त्व का ध्यान।

अगले श्लोक में सदाशिव का ध्यान दिया गया है ।

( २३ )

त्वया हत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीराई शंभोरपरमपि शङ्के हतमभूत् । यदेतत्त्वद्रूपं सकल्परुणाभ त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम् ॥

अर्थ:—हे भगवित ! रांमु का वांयां शरीर हरण करकें भी तेरा मन तृप्त नहीं हुआ, मुझे शंका होती है कि दूसरे आधे शरीर का भी अपहरण कर लिया गया है। क्योंकि वह सारा शरीर अरुणवर्ण की आभा से तेरा ही दिख पडता है, उसमें तीन नेत्र हैं, वह कुचों के भार से कुछ झुका हुआ है और दितीया का चन्द्र केशों के ऊपर मुकुट पर शोभा दे रहा है।

सं० टि०: — यहां अर्धनारीश्वर का ध्यान दिखाया गया है, जिसमें राक्ति तत्त्व की इतनी प्रधानता है कि शिवतत्त्व को जानना कठिन होगया है। वास्तव में शक्ति तत्त्व शिव तत्त्व से भिन्न नहीं हैं। अर्धनारिश्वर रूपमें आधा शरीर शंकर का है और आधा भगवती का, यह बात हम सदाख्यतत्व को समझाते समय बता आये हैं। शंकर का शरीर स्फटिक सहश स्वच्छ है, जो भगवती का शरीर अरुण होने के कारण, उसकी अरुण आभा से अरुण दिखने लगा है। और भगवती के स्तन के भार से वाम भाग के किंचित झक जाने से शंकर का दक्षिण भाग भी झक गया है; तीन नेत्र और चन्द्र युक्त दोनों के रूप होने से यह पहचानना कठिन है, कि दक्षिण भाग शंकर का है अथवा सारा शरीर भगवती का ही है। सदाख्य तत्व पभवोन्मुख होने के कारण पूर्ण शक्ति युक्त होता है, इसिलये अहम् विमर्ष के अध्यात्म भाव को शक्ति ने मानों दबा रखा है।

#### ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ।

#### [ 88]

जगत्स्ते धाता हरिस्वति रुद्रःक्षपथते
तिरस्कुर्वजेतत्स्वमपि वपुरीशः(स्थगयति) (स्तिरयति)
सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवस्तवाज्ञामालम्ब्य चणचलितयोश्रेलतिकयोः ॥

अर्थ: — ब्रम्हा जगत् की रचना करते हैं, हरि पाछन और रुद्र संहार करते हैं। ईश्वर सबका तिरस्कार करके अपने स्थिर रखते हैं। और शिव जिसके नाम के पूर्व सदा छगा हुआ है

अर्थात् सदाशिव इस सबको लील जाते है अथवा तेरे क्षणचपल भूलताओं की आज्ञा का आलंब लेकर सब पर अनुप्रह करते रहते हैं।

सं० टि०: — अनुग्रह्णाति का अर्थ 'अपने में लीन कर लेता है' भी किया जा सकता है। तब क्षोक का अर्थ इस प्रकार होगा। तेरी आज्ञा को पाकर भूलताओं के इशारे मात्र से ब्रह्मा स्टिष्ट करता है, हिर पालन करता है, कद्र संहार करता है, ईश्वर तीनों का तिरस्कार पूर्वक तटस्थ रहता है और सदाशिव सबको अपने में (प्रलय के समय) लीन कर लेता है।

ब्रह्मा जिस सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, उसका प्रलय के समय रुद्ध संहार कर देते हैं। अर्थात ब्रह्मा और विष्णु के साथ रुद्ध भी लयाभिमुख होकर महेश्वर तत्व में लीन हो जाते हैं, और महेश्वर भी मानो तिरस्कार पूर्वक अपने नंत्र बंद कर लंते हैं अर्थात वे भी बीज रूप सदाशिव में लीन हो जाते हैं। परंतु विश्व का प्रलय हो जाने पर भी प्रभव की बीज शक्ति सदाशिव में बनी रहती है, जिसके कारण प्रलय काल के समाप्त होने पर सदाशिव फिर नई सृष्टि का प्रभव करते हैं, मानों वे भगवती की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ध और महेश्वर सब पर अनुम्रह करके फिर पूर्व कल्प के अनुसार सबको नया जीवन प्रदान करते हैं। अर्थात भगवती सबकी अधिष्टात्री है क्योंकि प्रभव और प्रस्य दोनों शक्ति के ही कार्य हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ध और महेश्वर तो भगवती के कर्मचारी मात्र हैं. इसलिये अग्रेश श्लोक में कहा गया है कि

इनकी पृथक पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भगवती के पूजन से सबकी पूजा हो जाती है। ब्रह्मा रजोगुण, विप्णु सत्वगुण और रुद्र तमोगुण के अधिदेव हैं और तीनों गुण प्रकृति के अंग हैं, अर्थात् माया की अपेक्षा से तीनों देवताओं का अस्तित्व है, निर्गुण ब्रह्म मायातीत है। ईश्वर तत्व भी मध्या शक्ति के आधीन है। परन्तु सदाशिव, जो यद्यपि माया का स्वामी है, परन्तु शक्ति का प्रमुख इतना है कि विवश होकर सृष्टि करने को बाध्य होता है।

> प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतग्रामिमं कृत्सनमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ (गीता० ९-८)

उसिलेये

### [ २५ ]

त्रयाणां देवानां त्रिगुण जनितानां तव शिवे भवेत्पूजा पूजा तव चरणयोर्था विरचिता,। तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिताह्यते शश्चनमुक्क लित करोत्तंस मकुटाः।

अर्थ:— हे शिवे! तेरे चरणों की जो पूजा की जाती है, उससे तेरे तीनों गुणों से उत्पन्न इन तीनों देवों का भी पूजन हो जाता है। इसिछेये यह उचित ही है कि ये तीनों देव तेरे चरणों को धारण करने वाले मिणयों के बने आसन

के निकट अपने मुकुटों की शोभा बढाने के लिये हाथ जोडे खडे रहते हैं।

सं । टि भगवती के पूजन से सब देवों का पूजन हो जाता है।

### [ १६ ]

विरिञ्चः पश्चत्वं व्रजति हरिरामोति विरिति विनाशं कीनाशो भजति धनदोयाति निधनम् । वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि संमीलति दृशा महासंहारेऽस्मिन्बिहरति सतित्वत्पत्तिरसौ ॥

कठिन शब्द:— कीनाश=यमराज, हषां=हिष्ट, पंचत्व=मरण (जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया से ५ वी अवस्था।

अर्थ: — हे सित ! इस महा प्रलय के समय ब्रह्मा पांचवी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात् मर जाता है। हिर विरित को प्राप्त होते हैं। कीनाश (यमराज) का नाश हो जाता है। धनद (कुवेर) का निधन (मरण) हो जाता है, जिसको कभी तन्द्रा नहीं आती वह हजार नेत्र वाला महेन्द्र भी अपनी फैली हुई दृष्टि वाला नेत्र बन्द कर लेता है। परन्तु सदाशिव तेरा पित तो तब भी विहार ही करता रहता है।

सं० टि० महा प्रलय में सब देवों का लय हो जाता है, केवल परंब्रहा रहता है, और शक्ति भी उसमें अन्यक्त दशा में बनी रहती है। सतियों के सतीत्व की इतनी महानता है कि उनका सौभाग्य सदा अखंड रहता है। इसिलये हे सित ! तेरा पित महा प्रलय में भी रहता है, जब कि ब्रह्मा, विप्णु, रुद्ध, महेश, इन्द्र, कुवर और मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। यह भगवित के सतीत्व का ही प्रभाव है कि सदाशिव तब भी बने रहते हैं। क्यों कि सदास्थ्य तत्व में विश्व का बीज रहता है और बीज कभी नष्ट नहीं होता। यदि विश्व का बीज नष्ट हो जाय तो प्रलय के पश्चात् फिर सृष्टि कैसे हो सकती है ! वेद कहते हैं।

# यथा धाता पृविमकल्पयत् ।

प्रकृति सब को गर्भ में लेकर, महासूप्ति का रूप धारण कर के ब्रह्म में लीन हो जाती है। प्रत्येक बीज में दो दल होते हैं, उनको भी यदि घुण खा जाय, परन्तु दोनों के संयोग का अंकुर स्थान नष्ट न हो तो देखा जाता है कि वह बीज अंकुरित हो उठता है।

भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा २ प्रकीयते । रान्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ (गीता ८, १९)

अधिकारी मेद से पूजन भी तीन प्रकार का होता है। अधम अधिकारी के लिये मूर्ति, यंत्र इत्यादि द्वारा वाह्य तीन प्रकार का भावना युक्त पूजन किया जाता है, मध्यम पूजन अधिकारी के लिये अन्तर्भावना युक्त ध्यानादि अन्तर्थामों का साधन है और उत्तम अधिकार का पूजन उसकी अद्भेत ब्रह्म भावना ही है। इनको क्रमशः अपरा पूजा, पराऽपरा

पूजा और परा पूजा कहते हैं। द्वेत भाव का सर्वथा अभाव हो जाने पर ही परा पूजा संभव है द्वैतभाव बना रहते परा पूजा नहीं बन सकती, वह साधक अपरा अर्थात् बाह्य पूजा का ही अधिकारी है परन्तु अद्वैत भाव के उदय होने के पूर्व और द्वैत भाव के रूय होने को अभ्यास दशा में परा और अपरा दोनों का अभ्यास युग पद् रहता है। योगी ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने के पश्चात् परा पूजा का अधिकारी बनता है, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा से अविद्या जनित नाम रूपों के मेदोत्पादक संस्कार ऋत् के संस्कारों से इस प्रकार नष्ट होने लगते हैं, जैसे सूर्य के उदय से पूर्व उषः कालीन प्रकाश से धीरे २ अन्धकार में उत्पन्न होने वाली आंति में दिखने वाले रूपों और नामों के संस्कार मिटने लगते हैं और सूर्य उदय होने पर रात्रि के अन्धकार से उत्पन्न भ्रांति का सर्वथा नाश हो जाता है। पूर्वगत स्रोकों में भगवती की अपरा और परापरा पूजा का वर्णन था, अगले रलोक में परा पूजा का रूप दिखाया जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ है ऋत् अर्थात् निरपेक्ष सत्य से भरी हुई बुद्धि।

#### (.29)

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचनं गतिः प्रादक्षिण्यंभ्रमणमशनाद्याहुतिविधिः । प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदशा सपर्यापयोयस्तव मवतु यनमे विलसितम् ॥

# कठिन शब्द:--सपर्या=पृजा, जल्य=वकवास।

अर्थ:—बोलना मत्रों के जप सदश, कर्म काण्ड सव मुद्राओं की विरचना के सदश, चलना फिरना प्रदक्षिणा के सदश, खाना पीना आहाति के समान, सोना प्रणाम सदश, सब सुखों के उपभोग में आत्मसमर्पण की दृष्टि, अर्थात जो भी मेरा विलास है सब तेरी पूजा पद्धांति का कम हो।

सं ० टि०:--यहां ज्ञान योग का लक्षण दिखाया गया है।

स्फोटात्मक शब्दों के सार्थक एवं निर्श्वक क्रम को जल्प कहते हैं, यहां तक कि वर्णमाला के अक्षरों के उच्चारण को एकाक्षरी मंत्र कहा जाता है, इसी प्रकार उनके योग से जो पद बनते हैं सब मंत्रों के जुल्य हैं, और इस न्याय से सब जल्प जप के समान है। पूजन में हार्थों के अभिनयों से अनेक प्रकार की मुद्राएं दिखाई जाती हैं अर्थात् मुद्राएं एक प्रकार से हार्थों की क्रियाएं मात्र हैं इसलिये विविध कर्मों के करने के लिये जो भी क्रियायें हाथ करते हैं, वे सब मुद्राओं के समान हैं। भगवती की व्यापकता सर्वत्र है, इसलिये चलते फिरते समय सर्वत्र उस विभु की प्रदक्षिणा होती रहती है। जठरामि भी शक्ति का ही रूप है, वह अन्तरामि अन्न पचा कर आत्मा को बलि पहुंचाती है। हवन की अमि का कार्य भी हव्य को देवता तक पहुंचाना है, इसी अभिपाय से उसकी एक कला का नाम हव्यवाहिनी है। खाना पीना इस दृष्टि से सब आहुति देना है। कहा है:---

या देवी सर्व भूतेषु क्षुघा रुपण संस्थिता, नमस्तस्यै ३ नमोनम:

अहंबेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नेचतुर्विधम् ॥ (गीता० १४,-१४)

साष्टांग प्रणाम में दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, प्रीवा और मस्तक आठों अंगों से मूमि को स्पर्श करके पड़ा जाता है, भगवती सर्वत्र भीतर बाहर सब जगह है, इसिल्ये सोते लेटते शरीर का मृशायी होना साष्टांग प्रणाम के समान है। जितने सुख हैं वे सब आत्मा-नंद की लहरें हैं, उनमें चित्त लगाना उसे आनंद ब्रह्म को ही समर्पण करना मात्र है। श्रीचक पर पूजन करना तो एकदेशीय पूजन है, हमारी अनेक प्रकार की विविध चेष्टायें और कृत्य निरंतर विश्वतोमुखी भगवती का ही तो पूजन किया करती हैं, क्योंकि वास्तविक पूजन तो भाव से संबंध रखता है और ब्राह्मी स्थिति में रहने वाले का लक्ष्य सर्वदा ईश्वर पद में लगा ही रहता है और उसके शरीर की कियायें भी तद्रप पूजनवत ही होती रहती हैं।

( २८ )

सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामृत्युहरणा विषद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्या दिविषदः। करालं यत्क्ष्वेलं (इं) कबलित्तबतः कालकलना न शंभोस्तन्मुलं जननि तव ताटङ्कमहिमा।। कठिन शब्दः—दिविषद=देवताः; क्वेल, क्वेड=विषः कवल=ग्रास, ताटंक=कर्ण फूल।

अर्थ:—ब्रह्मा और शतमख अर्थात् इन्द्रादि देवगण जरामृत्यु का हरण करने वाली सुधा को भी पीकर, इस विश्व में काल के शिकार होते हैं और कराल हलाहल विष का प्रास करने वाले शंभु पर काल की कलना नहीं चलती, इसका कारण हे जननि! तेरे कर्णफूलों की महिमा है।

सं० टि०—ताटंकों के कहने से भगवती के कानों में पहिने जाने वाले आभूषणों से इंगित भगवती के अखण्ड सौभाग्य का अभिप्राय है। विधवा स्त्रियां उनको उतार देती हैं। शंकर पर हलाहल विष का असर नहीं हुआ, इसका कारण भगवती का अनादि अनन्त अखंड सुहाग है। यह है भगवती के सितत्व का महात्म्य। वह नित्य है, उसका सुहाग भी नित्य है, इसलिये शंकर हलाहल को पीकर भी अमर हैं। देवता अमृत पीकर भी मर जाते हैं। ताटंक अर्थात् कर्णफूल सुहाग के चिन्ह माने जाते हैं।

#### [ २९ ]

किरीटं वैरिञ्च्यं परिहर पुरः कैटमिनदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जिह जम्भारिमकुटम् । प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसममुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते ॥ कठिन शब्दः -- जिंह= (ओहाक् त्यागे) त्यागें, बचें।

ग्रर्थ:— रांकर को अकस्मात अपने भवन में आते देख खड़ी होकर स्वागतार्थ आगे वढ़ने पर तेरी परिचारिकाओं की इन उक्तियों की जय है कि 'सामने ब्रह्मा के मुकुट से बचें,' 'कैटम के मारने वाले विष्णु के कठोर मुकुट से ठोकर लगेगी,' 'जम्भारि इन्द्र के मुकुट से बचकर चलें।'

सं०िट० भाव यह है कि सब देव भगवती को सदा साष्टांग प्रणाम किया करते हैं।

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि एक दिन जब भगवती को इन्द्र ब्रह्मा और विष्णु प्रणाम कर रहे थे, तब अकस्मात् शंकर आगये, पित का स्वागत करने जब भगवती उठीं, तो उनकी पिरचारकायें कहने लगीं कि ब्रह्मा इन्द्र और विष्णु के मुकुटों से ठोकर न लगे, इसलिये उन से बचकर चलिये।

विष्णु भगवान को मधुसूदन और कैटमारि भी कहते हैं क्यों कि
किटम भिद्
 पधु और कैटम दो राक्षस उनके कान के मैल से
उत्पन्न हो गये थे । वे जब ब्रह्माजी को खाने लपके
ब्रह्माजी ने भगवान को रोष शय्या पर सोते देखकर भगवती की प्रार्थना
की । प्रार्थना से प्रसन्न होकर नारायण के नेत्रों में निवास करने वाली
महामाया ने भगवानको जगा दिया, तब भगवान ने दोनों राक्षसों का
बध किया, और नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर बैठे ब्रह्माजी को भय
से मुक्त किया । उपरोक्त आख्यायिका में नारायण आध्यात्म भाव है

और रोष भगवान विराट की कुण्डलिनी वन् आधार शक्ति। नारायण को सुलाने वाली निद्रा देवी महासुप्ति स्वरूपा वीजशक्ति है। पद्म जो नाभि से निकलता है वह स्पन्दस्वरूपा रजागुण की विमर्ष शक्ति है, और ब्रह्मदेव स्वयं शब्दब्रह्म स्वरूप प्रणव है। ब्रह्मदेव को विराट के प्राण और वुद्धि समझना चाहिय। प्रणव का प्रथम स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है फिर शब्दों का रूप धारण कर के वेदों के रूप में व्यक्त होने लगता है। बेदों के शब्दों से फिर उनके बाच्य अर्थ स्वरूप रूपात्मिका सृष्टि का प्रसार होने लगता है। शब्द से विराट ब्रह्माण्ड का श्रोत्र, श्रोत्र से आकाश, और आकाश से स्थूछ शक्दों का संबंध है। विराद् भगवान के कार्नों से आकाश की उत्पत्ति कही गई है, कानों का मैल शब्दब्रह्म रूपी ब्रह्मदेव को खाने के लिये उद्यत नाद का आवरण है, जो निद्रा के कारण जम गया है, और जिससे मधु और कैटभ दो राक्षसों की उत्पत्ति बताई जाती है। आलस्य प्रमादादि की मादकता को मधु कह सकते हैं, और ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाले आंति विक्षेपादि को कैटम कह सकते हैं। कैटभ का अर्थ कीटवत् आभा वास्रा किया जा सकता है। कान के मैल को भी कीट कह सकते हैं, कीट का अर्थ कीडा भी होता है। अर्थात् कैटभ वह प्रकाश है जो मलावृत्त होने के कारण भ्रांति उत्पन्न करता है, अथवा उसका प्रकाश कीटाणु सहश है। ये दोनों ज्ञान के महानशत्र हैं। भगवान जागकर अर्थात् अध्यात्म जागृति होने पर दोनों का नाश होता है। दुर्गा सप्तशति में इस समय ब्रह्मदेव से की गई भगवती की प्रार्थना पढने योग्य है, जो विषयान्तर भय से यहां नहीं दी जाती ।

शक्ति के जागते ही शंकर से मिलने की आतुरता में सहस्रार पर चढते समय नीचे के चक्रों पर प्रणाम करते हुए ब्रह्मा विष्णु और इन्द्र के मुकुटों से उसको ठोकर छगने की आशंका सूचक परिचारिकाओं की उपरोक्त उक्तियां स्वामाविक ही हैं। मूलाधार में ब्रह्मा का स्थान है और तत् सम्बन्धी पृथ्वी तत्व का स्वामी इन्द्र है, स्वाधिष्ठान में विष्णु का स्थान है। ये दोनों चक अन्धकारमय माने जाते हैं देखें श्लोक ३२, ३३ की व्याख्या में 'घोडशी विज्ञान' का विषय पृष्ठ १८३ । अन्धेरे में ठोकर लगने की सम्भावना रहती है। अर्थात् साधक की शक्ति उन्नय पथ पर इस मण्डल में रुक कर ठिठकनी नहीं चाहिये। स्रोक ९ में बताये गये चक्रों के बेधकम और ४१ वें श्लोकोक्त समयाचार की व्याख्या भी इस सम्बन्ध में ध्यान में रखने योग्य है। कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर शिवभाव का प्रादुर्भाव होना साधकों के अनुभव की बात है। परिचारिकाओं का विभिन्न चर्कों की योगिनीओं से अभिप्राय हो सकता है।

ब्रह्म भाव

( 30 )

स्वदेहोद्भृताभिर्घृणिमिरणिमाऽऽद्याभिरभितो निषेठ्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः। किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धि तृणयतो महासंवर्ताग्निरिचयति नीराजनविधिम्।।

कठिन शब्दः-घाणे=किरण, संवर्तामि=प्रलयामि, नीराजन=आरती

अर्थ:— हे सेवा करने के योग्य वरेण्ये, नित्ये ! अपने देह से निकलने वाली अणिमादि सिद्धियों रूपी किरणों से विरा हुआ तेरा मक्त जो 'त्वां अहम् ' अर्थात तुझको अपना ही रूप मानकर सदा भावना करता है, त्रिनयन की समृद्धि को भी तृणवत् तुच्छ समझने वाले उस साधक की संवर्ताधि आर्ता उतारता है, इसमें क्या आश्चर्य है !

सं० टि० ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति । ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, वह प्रलय में भी क्षोभ नहीं पाता, मानो संवर्तात्रि का जलना उसकी आरही उतारने के सदद्य है।

जिस योगी ने सारूप्य मुक्ति प्राप्त करही है, और भगवती में स्वभाव से रहने वाली अणिमादि सिद्धियों युक्त ब्रह्म तेज की किरणें जिसके शरीरसे फूट २ कर निकलने लगी हैं, उस योगी को अहम् ब्रह्मास्मि भाव के उद्य होने की चरम दशा में तीसरा दिल्य ज्ञाननेत्र खुल जाने से जो समृद्धि प्राप्त होती है, उसको भी वह सायुज्य मुक्ति के सामने तुच्छ समझने लगता है। देखें योग दर्शन सूत्र (३,५०) 'तद्दैराग्यादिप दोष बीज क्षेत्र केवल्यम्'। अर्थात् सर्वज्ञता और सर्व शक्तिमत्ता से भी वैराग्य होने से सब दोषों के चीज रूपी वासना के क्षय होने पर कैवल्य पद की प्राप्ति होती है।

'नित्यं ' पद से संबोधन करने का अभिप्राय यह है कि योगी सर्वाद्या परिपूरक षोडशार चक्रस्थ कामाकर्षिणी आदि १६ नित्या कलाओं को जीत कर नित्य मोक्ष पद की प्राप्ति की इच्छा रखता है क्यों कि भगवती की आराधना का फल महावाक्याक ब्रह्मात्मेक्य अपरोक्षानुभूति का उदय होनाही है।

सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते । (गीता)

### . ६४ तंत्रों से भगवती का तंत्र स्वतंत्र हैं

### [ 38]

चतुः पद्यातन्त्रैः सकलमति (भि)संघाय भुवनं स्थितस्तत्तितिसद्भिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः । पुनस्त्वित्रवेन्धाद खिलपुरुषार्थैकघटना— स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् ॥

अर्थ:— पशुपित शंकर ने ६४ तंत्रों से सार भुवन को भरकर, जो अपनी २ उन सिद्धियों के देने वाले हैं जो प्रत्येक का अपना विषय है, फिर तत्पश्चात् तेरे आग्रह से सब पुरुषार्थों की सिद्धि देने बाले स्वतंत्र तेरे तंत्र को भूतल पर उतारा।

सं० टि० मगवती का तंत्र अर्थात् श्री विद्या का तंत्र स्वतंत्र है और सब तंत्र मौण हैं। मगवती के तंत्र से कुण्डालिनी शक्ति को जगाकर सहसार में ले जाया जाता है, परन्तु अन्य सब तंत्र धर्म, अर्थ, और काम की ही सिद्धि दे सकते हैं। भगवती का तंत्र चारों पदार्थ देता है।

सनातन धर्म में उपासना की पद्धति वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक तीन प्रकार की है। तथापि द्विजों के तंत्र लिये मिश्रित पद्धति काम में लाई जाती है, जो द्विज नहीं हैं उनको बदों का अधिकार नहीं दिया गया है, वे तांत्रिक और पौराणिक उपासनाओं में ही दीक्षित किये जाते हैं। तांत्रिक उपासना के दो भेद हो गए हैं-- समयाचार और कौला-चार, जिनको दक्षिण और वाम मार्ग भी कहते हैं। त्राह्मणों के रियं कौलाचार निषिद्ध है, क्यों कि उसमें पंचमकार अर्थात् मांस, मदिरा, मत्स्य, मेथुन और मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। वामा-चार के कारण ही साधारण जनता की दृष्टि में सारी तांत्रिक उपासना बदनाम हो रही है। यद्यपि पंचमकारों का आध्यात्मिक अर्थ भी किया जाता है, जैसे मदिरा से सोमपान, मैथुन से शिवशक्ति का सहस्रार में योग, इत्यादि: और कुलार्णव तंत्र में स्पष्टतया उनका निषेध कराने के लिये साधकों को चतावनी दी गयी है कि इनका पयोग करने वाला मनुष्य नर्कगामी होता है। परन्तु तो भी यह निर्विवाद मानना पडता है कि सब साधक आध्यात्मिक दृष्टि वाले नहीं होते । प्रायः अधिक मनुप्यों का रुक्ष्य सांसारिक भोगों की उपलब्धि तक ही सीमित रहता है। उक्त ६४ तंत्रों में ऐसी ही सिद्धियां प्राप्त करने के साधन हैं, जो सच्चे जिज्ञासु को पथश्रष्ट कर सकते हैं। श्री अर्विन्दुजी इस विषय पर कल्याण के 'शक्ति अंक' में पृष्ट ३२ पर प्रकाशित एक हेख में हिखते हैं कि "विशेष-कर तत्र के वाम मार्ग में ऐसी २ बातें आ गई हैं, जिनसे न केवल अच्छे बुरे का, पापपुण्य का कोई विचार न रहा प्रत्युत पाप पुण्यादि द्वद्धों के स्थान में स्वभाव नियत सद्धर्म की स्थापना होने के वजाय

अनियंत्रित कामाचार, असंयत सामाजिक व्यभिचार दुराचार का मानो एक पंथ ही बन गया—तथापि मूलतः तंत्र एक बडी चीज थी, बढी बलवती याग पद्धित थी।.....इसके दक्षिण और वाम दोनों ही मार्ग एक बडी गंभीर अनुमृति के फल थे....एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा आनन्द का मार्ग।"

एक मत यह भी है कि कौलाचार अथवा वाम मार्ग वहिर्णूजा का साधन है और समयाचार अथवा दक्षिण मार्ग भावना प्रधान धारणा ध्यान समाधि युक्त अन्तर्थाग रूपी योग साधन और मनन निदिध्यासन पूर्वक ब्रह्म भावना का साधन है। बहिर्णूजा कर्म प्रधान होती है, और अन्तर्णूजा भावना प्रधान। इसिलये निकृष्ट श्रेणि के अधिकारियों को बहिर्णूजा में दीक्षित किया जाता है और उक्तम अधिकारियों को अन्तर्णूजा में। परन्तु मध्यम श्रेणि के साधकों को दोनों का आश्रय लेना पडता है, व क्रमशः जैसे २ उनकी अन्तर्गति हढ होती जाती है शनैः २ कर्म काण्ड से हटते जाते हैं

इस स्ठोक में ६४ तंत्रों का उल्लेख है, परन्तु भगवती न देखा कि उनसे श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसिलये उन्होंने दांकर से श्रेय की प्राप्ति का साधन बताने का अनुरोध किया, तब दांकर ने समयाचार का साधन कहा, जो पूर्वोक्त ६४ तंत्रों से पृथक है। वह भगवती के आग्रह पर श्रेय की जिज्ञासा रखने वालों के कल्याणार्थ कहे जाने के कारण, दांकराचार्य भगवत्पाद ने उसको भगवती का अपना स्वतंत्र तंत्र कहकर संकेत किया है, अर्थात् 'तेरा तंत्र' कहा है। दांकर भगवत्पाद उसे लोक हिताथे सौन्दर्य लहरी में प्रकाशित करते हैं। यह तंत्र सब तंत्रों से स्वतंत्र है।

अन्य ६४ तंत्र अनेक सिद्धियों के विषय हैं, परन्तु यह तंत्र श्रेयस् का देने वाला है, और मोक्ष के साथ धर्म अर्थ काम की भी सिद्धि देने के कारण अन्य सब तंत्रों की अपक्षा नहीं रखता। इस तत्र में श्री विद्या का रहस्य बताया गया है, जो स्वयं महा त्रिपुर सुन्दरी का स्वरूप है। यह बात अगले दो खोकों से स्पष्ट हो जाती है।

श्री विद्या को चन्द्रकला विद्या भी कहते हैं, क्योंकि चन्द्रमा की १६ कलाओं के अनुरूप षोडशी में भी १६ अक्षर हैं, और १६ नित्या कला हैं। इसकों, ब्रह्म विद्या ही जानना चाहिय। इस विषय पर चन्द्रकला, ज्योतिप्मती, कला निधि, कुलाणव, कुलेश्वरी, मुबनेश्वरी, वाहिस्पत्य, और दुर्वासा मत मुख्य प्रंथ हैं। इसी प्रकार समयाचार पर विशिष्ठ, सनक, सनन्द्रन, सनन्द्रमार और शुकदेवजी विरचित् शुभागम पंचक भी हैं।

#### र्ध तंत्रीं के नाम

६४ तंत्रों के नाम ये हैं—(१) महामाया शंवर नाम का मोहन तंत्र, (२) योगिनीजाल शंवर, (३) तत्व शंवर, तत्वों में संकरण करने की विद्या, (४) सिद्ध मैरव, (५) वटुक मैरव, (६) कंकाल-मैरव, (७) काल मैरव, (८) कालाझ मैरव, (९) योगिनी मैरव, (१०) महा मैरव, (११) शक्ति मैरव, उक्त ८ मैरव तंत्र कापालिकों के तंत्र हैं। इनमें अनेक सिद्धियों का वर्णन है जैसा मृतल के नीचे धन देखना इत्यादि। (१२) ब्राह्मी, (१३) माहेश्वरी, (१४) को-मारी, (१५) वैष्णवी, (१६) वाराही, (१७) माहेन्द्री, (१८) चामुण्डा, (१९) शिवदृती, इन ८ तंत्रों को वहुक्षपाष्टक कहते हैं,

इनमें उक्त शक्तियों की उपासना है। (२०) ब्रह्म यामल, (२१) विप्णु यामल, (२२) रुद्र यामल, (२३) रुक्ष्मी यामल, (२४) उमा यामल, (२५) स्कन्द यामल, (२६) गणेश यामल. (२७) जयद्रथ यामल, ये आठ काम सिद्ध यामल तंत्र हैं। (२८) चंद्र-ज्ञान (२९) मालिनी विद्या-समुद्रों को पार करने की विद्या, (३०) महासंमोहन, (३१) वामजुष्ठ, (३२) महादेव, (३३) वातुल, (३४) वातुलोत्तर, (३५) कामिक, (३६) हृद्भेद तंत्र, वामाचार द्वारा षड्चक्रवेध, (३७) तन्त्र भेद, (३८) गुह्य तंत्र, (३९) कला-वाद, (४०) क्लासार, (४१) कुंडिका मंत, (४२) मतोत्तर, पारद विज्ञान का तंत्र, (४३) वीनाख्य-यक्षिणी का तंत्र, (४४) त्रोतल, जादू तावीज इत्यादिका तंत्र, (४५) त्रोतलोत्तर-६४ हजार यक्षिणियों को आवाहन करने की विद्या । (४६) पंचामृत-आयुदीर्घ करने का विज्ञान, (४७) रूपभेद, (४८) भृतोङ्खामर (४९) कुलसार, (५०) कुलोड्डीश, (५१) कुलचूडार्माण, इन सब में मारण उच्चाटन प्रयोग हैं। (५२) सर्वज्ञानोत्तर, (५३) महा कालीमत, (५४) अरूणेश, (५५) मोदिनी ईशा, (५६) विकुण्टेश्वर-ये ५ तंत्र दिगंवरों के हैं। (५७) पूर्व आम्नाय, (५८) पश्चिम आम्नाय, (५९) दक्षिण आम्नाय, (६०) उत्तर आम्नाय, (६१) निरुत्तर आम्नाय, (६२) विमल, (६३) विमलोत्तर, और (६४) देवीमत, ये क्षपणकों के तंत्र हैं। यह नामावली वामकेश्वर तंत्र में है। भास्करराय के मतानुसार ४ से ११ तक भैरवाष्टक को एक ही तंत्र माना गया है, और (३१, ३२) वामजुष्ठ और महादेव दोनों को एक तंत्र माना गया है इसिंखें नीचे दिये हुए आठ और तंत्रों सिंहत ६४ की संख्या पूरी की जाती है। उनके नाम ये हैं (१) महालक्ष्मी मत, (२) सिद्ध योगीश्वरी मत (३) कुरुपिका मत, (४) देवह्मिका मत, (५) सर्वेवीर मत, (६) विमला मत, (७) ज्ञानाणेव और (८) वीराविले ।

### हादि और कादि विद्याओं के रूप

#### [३२]

शिवः शक्तिः कामः क्षितिस्थ रविः शीतकिरणः
स्मरो हंसः शक्तस्तदनु च परामारहरयः ।
अमी हल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् ॥

#### [ \$\$ ]

स्मरं योनि लक्ष्मीं त्रितयमिदमादों तव मनो— निधायके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः। (जपंति) भजंति त्वां चिन्तामणिगुणनिवद्धात्तव (र) लयाः शिवाऽग्नौ जुह्बन्तः सुरभिष्टतधाराऽऽहुतिशतः॥

अर्थ — हे जनि ! शिव, शक्ति, काम, क्षिति और फिर रिव, शीतिकरण (चन्द्र), स्मर (काम, हंस, शक्र, इसके पीछे परा (शक्ति), मार (काम), हिर, इन तीनों के अन्त में ३ हल्लेखा जोडकर तेरे नाम के अवयव स्वरुप अक्षरों का साधक जन भजन करते हैं। (३२) यह हादि छोपा मुद्रा का मंत्र बताया गया है। इसके १५ अक्षर हैं।

अर्थ:—हे नित्ये! स्मर, (काम), योनि (त्रिकोण), लक्ष्मी इन तीनों को तेरे मंत्र के आदि (अक्षरों के स्थान) पर रखकर निरविध महा भोग के रिसक तेरे कुछ भक्त, चिन्तामणियों की गुंथी हुई अक्ष माला पर तेरा भजन करते हैं, और शिवा (त्रिकोण) अग्नि हवन कुण्ड में सुरिभ (गाय) के घी की सकडों धाराओं की आहुतियां देते हैं। (३३)

## यह कादि मूल विद्या का मंत्र है।

स०टि० दोनों श्लोकों में हादि कादि विद्याओं के मंत्र बताये गये हैं। देखे त्रिपुरोपनिषद् (परिशिष्ट) ऋचा ८। शिवाधि=कुण्डलिनी का मुख, धी=अमृत, चिन्तामणि=चित्कला, गुण=सत्व, रज, तम, निरवधि- महामोगरसिकाः=भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा रखने वाले।

व्याख्या:— षोडशी का १६ वां अक्षर गुरु मुख से जानना चाहिये। मंत्र के चार पाद होते हैं, प्रथम तीन पाद तीन कूट चाम्भवन, कामकला, और शक्ति कूट के नामों से प्रसिद्ध हैं, चौथा पाद श्रीकूट है। प्रथम तीन पादों को अग्न, सूर्य और चन्द्र; विष्णु ब्रह्मा और रुद्र की कमशः किया, इच्छा और ज्ञान शक्तियां; जाप्रत, स्वम, सुषुप्ति के अनुरुप विश्व, तैजस् और प्राज्ञ; सत्व, रजस् और तमस् समझना चाहिये। चौथा पाद तुरीय पद है। वाद्य उपासना में ऋषि, छंद, देवता विनियोग इत्यादि की आवश्यकता रहती है, परन्तु अन्तर्याग में केवल आत्म तत्व पर ही लक्ष्य रहता है। देखें भासकर राय का विश्वस्थारहस्य।

त्रिपुरोपनिषद् में दोनों विद्याओं का संकेत निम्न श्रुतियों द्वारा किया गया है। वहां दोनों का कम सौन्द्य लहरी के कम से विपरीत है, वहां पहिले कादि मूल विद्या वताकर उससे लोपा मुद्रा का निर्माण किया गया है, यहां लोपा मुद्रा पहिले कहकर उससे मुल विद्या का निर्माण किया गया है।

कादि मूल विद्या को बताने वाली श्रुति यह है: —

कामोयोनिः कामकला वज्रपाणिर्गुहाहसा मातिरश्चाम्रिमन्द्रः। पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्येषा विश्वमाताऽऽदि विद्या ॥(८)

और छोपा मुद्रा (हादि विद्या) का इससे निर्माण करने के छिये नीचे वाछी श्रुति है।

षष्ट सप्तममथ बहिसारिथमस्या मूलित्रिकमोदेशयन्तः । (९) अर्थ देखें परिशिष्ठ (२)

दोनों श्लोकों में पञ्चदशी के दोनों रूप हैं। दूसरे श्लोक में 'एके' पद के प्रयोग से, जिससे अन्य मतावलंबी साधक जन अभिप्रेत हैं, यह प्रतीत होता है कि श्री शंकर भगवत्पाद स्वयं प्रथम श्लोक में बताये हुए मंत्र के उपासक थे। और यह ही बात

इससे भी सिद्ध होती है कि वे लोग जो दूसरे श्लोकोक्त मंत्र की उपासना करते हैं, जप के पश्चात् दशांश आहुति भी देते हैं. और व कभी समाप्त न होने वाली भोगों की इच्छा से सकाम अनुष्ठान किया करते हैं, जसा कि 'निरविध महाभोग रिसकाः ' पद से स्पष्ट हैं। शंकर भगवत्पाद एक सन्यासी थे, उनने दारेप्णा, वित्तेष्णा और लोकेप्णा तीनों का त्याग किया हुआ था, अग्नि का स्पर्श भी नहीं करते थे, और कर्म काण्ड का सर्वथा त्याग किया हुआ था; इस लिये वे प्रथम श्लोकोक्त भावना प्रधान विद्या के ही उपासक थे। अर्थात् प्रथम श्लोक में सन्यासियों के लिये लोपा मुद्रा हादि विद्या का मंत्र बताया गया है। और दूसरे में सब प्रयोगों की सिद्धि देने वाले कादि विद्या के मंत्र का वर्णन है। यह ही बात त्रिपुरोपनिषद से भी स्पष्ट है। देखें परिशिष्ठ (२) श्रुतियां ८, ९, १०, ११, और १२। श्लोक ८ को व्याख्या में हम यह मी दिखा चुके हैं कि आनन्द लहरी पद का भी संकेत हादि विद्या की ही ओर है।

भगवती की उपासना भोग और मोक्ष दोनों देती है। भोगों में आसक्त गृहस्थियों के लिखे कादि विद्या की सपर्या पद्धति, जो श्री चक्र के पूजन न्यास और बहिरनुष्ठानों से संयुक्त है, आणवी दीक्षा द्वारा दी जाती है। कर्म काण्ड का उपयोग कामनाओं की तृप्ति मात्र नहीं है, वरन सब मोगों को भगवती के चरणों में समर्पण कर के अन्तःकरण की शुद्धि के लिये है। सकाम अनुष्ठानों से कामनाओं की पूर्ति अवस्य होती है, परन्तु यह मंत्रशास्त्र का गोण फल है। कहा है— 'मननात् त्रायते इति मंत्रम्....' मननात् प्राणनाच्चेव मद्रूपस्याववोधनात् । मंत्रीमत्युच्यते ब्रह्मन् मद्रिष्ठानते।पिवा ॥ यो०शि०(२,७)

शिवजी ब्रह्माजी से कहते हैं कि मनन किये जाने के कारण, प्राणों का उत्थान करने के कारण, मेरे रूप का ज्ञान उत्पन्न करने के कारण अथवा मेरा अधिष्ठान होने के कारण मन्न मंत्र कहलाता है।

मंत्र के जप से कुण्डलिनि शक्ति का जागरण होता है, शक्ति के जागरण से आत्मज्ञान का उदय होता है, इसलिय मंत्र को देवता का अधिष्ठान कहा गया है। शक्ति दीक्षा से शक्ति का जागरण होने पर मंत्रयोग, लययोग, हठयोग और राजयोग चारों का विकास होता देखा जाता है। इसलिये शक्ति जागरण को ही महायोग कहते हैं।

मंत्रो क्योहठो राजयोगोऽन्तर्भृमिकाः ऋमात् । एक एव चतुर्धायं महायोगोऽभिधीयते ॥ यो०शि० (१,१,२९)

मंत्र के प्राप्त करने पर उक्त चारों मृमिकाएं उद्य होती हैं। आणवी दीक्षा में मंत्र का उपदेश करके शिष्य का श्रीचक पर भगवती की सपर्यापद्धति के अनुसार पूजन विधि बताई जाती है। शक्ति दीक्षा में गुरु शिष्य के सिर पर स्पर्श करके शक्ति जागृत करता है। तीसरी शांभवी दीक्षा में ब्रह्मात्मैक्य भाव में शिष्य को छे जाया जाकर उसको महावाक्यों का उपदेश दिया जाता है। इस विषय के सम्बन्ध में श्री विद्या पर छिखित नित्योत्सव अथ में दीक्षा प्रकरण देखें।

श्री विद्या का मंत्र १५ अक्षरों का होने के कारण उसे पंचदशी

भी कहते हैं, उसमें एक १६ वां बीज लगा देने से वह ही घोडशी विद्या बन जाती है। प्रथम

पंचद्शी और से वह ही घोडशी विद्या बन जाती है। प्रथम उसके आधार पर अक्षरों को वाम्भवकूट, बीच के ६ अक्षरों

को कामकला कूट और अन्तिम ४ अक्षरों को

शक्ति कूट कहते हैं। कादि विद्या मूल विद्या है, उसके आधार पर आस्त्य मुनि की पत्नि लोपामुद्रा, दुर्वासा, कुवर, चन्द्र, नन्दि, मनु, अगस्त्य, सूर्य, पडानन, शिव, विप्णु, ब्रह्मा, यमराज, इन्द्र और कामदेव सबने अपने २ इष्ट के अनुसार मूल विद्या को भिन्न २ विद्याओं का रूप दिया, और व विद्याएं उस २ देवता या ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं। कामदेव ने मूलकादि विद्या की ही उपासना की थी। इन विद्याओं को त्रेलाक्य मोहन कवच से जाना जा सकता है।

सिद्धि के लिये, माला का भी जिस पर जप किया जाता है संस्कार करना आवश्यक है। माला की संस्कार विधान किया जाता है संस्कार करना आवश्यक है। माला की संस्कार विधा अक्षमालोपनिषद् में दी हुई है। तदनुसार मेर अर्थात् शिखामणि पर अनुस्वार सिहत क्षकार और दोनों ओर के पचास २ मणिकों पर अकार से ळकार पर्यंत सानुनासिक एकाक्षरी भंत्रों की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्णमाला के ५१ वर्ण रूपी चिन्तामणियों की गुणनिबद्धा अर्थात् सत्व, रजोगुण और तमोगुण रूपी डोरों के प्रतीक विवर में सुवर्ण, दक्षिण ओर चान्दी, और बाम और ताम्र के तारों में गूंथी हुई माला लेनी चाहिये।

माला के लिये प्रवाल, मोती, स्फटिक, शंख, सोना, चांदी, चन्दन, पुत्र जीविक (जीयापोता), कमलगट्टा, और खदाक्ष में से किसी प्रकार के मणिके लिये जा सकते हैं। माला को गंध और पंचगव्य से स्नान कराकर अष्टगंध से लेपकर, अक्षत् पुष्पादि से पूजन करके, अ से क्ष पर्यन्त चिन्तामणियों की उक्त उपनिषद्क्त मंत्रों से भावना- युक्त प्रतिष्ठा करनी चाहिय। देखें अक्षमालोपनिषद्।

श्लोक ११ की व्याख्या में श्ली चक का रहस्य समझाया जा चुका
है। मंत्र का यंत्र से संबंध है पहिले मंत्र का
पोडशी
क्वरूप समझना आवश्यक है, फिर मंत्र, यंत्र
(श्ली चक्र), पर चक्र, मातृका और ब्रह्माण्ड
पिण्ड का पारस्परिक संबंध समझा जा सकेगा।

मंत्र के तीन कृट हैं और १५ अक्षर हैं, सोलहवां अक्षर गुरुमुख से लेकर वह ही मंत्र पोड़शी मंत्र दन जाता है। प्रथम वाग्नव कूट अग्नेय भगवती का मुख है। दूमरा काम कला कूट सूर्य सं संबंध रखता है, वह शक्ति का कण्ट से नीचे किट पर्यत रूप है। दोनों के बीच में हलेखा बहा ग्रंथि है। तीसरा शक्ति कूट चन्द्र से संबंधित किटके नीचे का भाग है, वह सर्जन शक्ति का रूप है। दूसरे और तीसरे कूट के वीच की हलेखा विष्णु ग्रंथि है।

श्रीमद्वाग्मव कृटैकस्वरूप मुखपंकजा। कण्टाधः कटिपर्यन्त मध्यकूट स्वरूपिणी॥ द्यक्तिकृटैकतापन्नकट्यधोमाग धारिणी। मूलमंत्रात्मिका मूलकृटत्रयकलेवरा॥ लिलता सहस्रनाम (८५,८६,८७,)

चौथा पाद एकाक्षरी रूक्मी बीज है जो गुरु सुल से ही प्राप्त किया जाना चाहिये। इसको चन्द्रकला कहते हैं। इसके और तीसरे शक्ति कूट के बीच की हरेखा रुद्र ग्रंथि है। १६ अक्षरों का यह मंत्र षोडशी विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। १६ अक्षरों को १६ नित्या समझना चाहिये। वास्तव में अन्तिम एकाक्षरी लक्ष्मी बीज ही नित्या है, क्योंकि वह परा कला है, और उसके कारण ही समस्त विद्या श्री विद्या कहलाती है। यह शुद्ध चिति शक्ति स्वरूपा सहस्रारस्थ चन्द्र की १६ वीं कला है, जो विशुद्ध चक्र के १६ पत्रों पर प्रतिबिंतित हुआ करती है। प्रथम कला का प्रकाश पूर्व से आरम्भ होकर १६ वीं कला का ईशान पूर्व कोण के पत्र पर समझना चाहिये। सोलहवीं कला के आधीन ही अन्य कलाएं घटती बढती हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। इस लिये इस विद्या का नाम श्री विद्या पड़ा है । ग्रुक्ल और कृप्णपक्ष की १४ तिथियां, पूर्णिमा और अमावस्या सहित १६ चन्द्र कलाएं कहलाती हैं। ये सब कलाएं शुक्ल पक्ष में सूर्य के योग से उदय होती हैं और कृष्ण पक्ष में सूर्य में ही अस्त हो जाती हैं। यथा प्रथम कला शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उदय होकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में अस्त हो जाती है, दूसरी कला शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उदय होकर कृष्ण पक्ष की द्वितीया में अस्त हो जाती है, इसी पकार अन्य कलाओं को भी समझना चाहिये। पूर्णिमा की पूर्ण कला अमावस्या में अस्त होती है। अमावस्या को पूर्णिमा की कला अस्त हो जाने पर जो चन्द्र कला रहती है वह ही १६ वीं नित्या कला है। क्योंकि वह ही चन्द्रमा का वास्तविक बिंब प्रत्येक कला में सर्य के प्रकाश से घटती बढती कलाओं के रूप में चमका

करता है। शुद्ध चिति शक्ति की १५ कलाएं पंचदशी के १५ अक्षरों से कमशः संबद्ध हैं और १६ वीं कला शुद्ध चिति शक्ति चिन्मात्र निर्विकल्प समाधि में विराजन वाली स्वयं महात्रिपुर-सुन्दरी है क्योंकि अन्य सब कलाएं घटती बढती हैं, चन्द्र का विव सदा एक समान गहता है। इसिलये प्रत्येक कला को १६ वीं कला का अंग समझना चाहिये और प्रत्येक कला का पूजन और ध्यान तद्नुसार उस कला की संबंधित तिथि में १६ वीं कला सहित किया जाता है। कुण्डलिनी के सहस्रार में चढते समय वह मानस चक्रस्थ चन्द्र मंडल में छिद्र कर देती है, उससे अमृत टपक कर आज़ा चक्र को अमृत मय कर देता है, जिससे वहां पर चन्द्रमा की सब कलाएं नित्य चमकने लगती हैं, और उनका नाम नित्या कहलाने लगता है। ये कलायें फिर विशुद्ध चक्र पर उत्तर कर उसकी १६ पंखांडियों पर प्रकाशमान हो जाती हैं। सहस्रार के मध्यस्थ चन्द्र मण्डल को वैन्दव स्थान कहते हैं यह शुद्ध चिति शक्ति की आनन्दमयी कला का स्थान है, जिसको श्री अथवा महा त्रिपुर मुन्दरी कहते हैं।

आधार चक्र अन्धकारमय चक्र है, स्वाधिष्ठान जल का स्थान है, इसलिय वह भी कुछ थोडा प्रकाशयुक्त अन्धकारमय चक्र है, मणिपुर में अग्नि का प्रकाश भी उज्वल न होने से उसका स्थान भी अन्धकार युक्त ही है। इसलिय नीचे का अग्नि मंडल अन्धकार मिश्रित प्रकाश युक्त मण्डल है। अनाहत् में सूर्य का प्रकाश रहता है और विशुद्ध में चन्द्र का। आज्ञा चक्र अमृत का स्थान है। इसलिये विशुद्ध और आज्ञा स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं, वे सहस्रार में स्थित चन्द्रकला से प्रकाशित होते हैं। सहस्रार में स्वतंत्र रूप

से चन्द्रकला नित्य पूर्ण रहती है, इसलिये वह ही वास्तविक नित्या है। श्री चक्र का तीनों मण्डलों और चक्रों से संबंध पहिले बताया जा चुका है। यदि श्री चक्र के त्रिकोण को मूलाधार, अष्टार चक्र को स्वाधिष्ठान, अन्तर्दशार को मणिप्र, वहिर्दशार को अनाहत, चतुर्दशार को विशुद्ध, ४ श्री कंठों को आज्ञा चक्र समझा जाय और विन्दु को सहस्रार, चतुप्कोण भूगृह को ब्रह्माण्ड, तो विन्दु स्थान में स्थित चिति रूपा चन्द्रकला की चन्द्रिका का प्रकाश सब पर प्रतिबिंबित होता समझना चाहिये। इसका अभिवाय यह है कि मनरूपी चन्द्रमा में चेतना देने वाला चेतन प्रकाश (Consciousness) सहस्रार में स्थित चिन्मात्र सत्ता का प्रतिबिंब है। जो अनाहत् चक्र में स्थित प्राणरूपी सूर्य के उद्ध्विगामी होने पर अपने विशुद्ध स्वरूप में अनुभवगम्य होता है जो प्राणरूपी सूर्य और मनरूपी चन्द्र दोनों की क्रियाओं का निःस्पन्द स्वरूप योग (neutralization) होने पर अनुभव में आता है। प्राण और मन दोनों को चिति शक्ति से उद्भूत क्रमशः सत्तात्मका और चिदात्मिका शक्तियों के दो स्रोत (currents) समझना चाहिये । जैसे विद्युत् शक्ति की धनात्म (positive) और ऋणात्म (negative) स्रोत हुआ करते हैं। जहां दोनों का उदय और अस्त होता है वह परम कला है।

पंचदशी के अक्षरों की सुषुम्नापथ पर सहस्वार में चढते समय इस प्रकार भावना की जाती है। प्रथम अक्षर को अघःसहस्वार से उठाकर उसका विषुस्थान पर लय किया जाता है, दूसरे अक्षर को विषुस्थान से उठाकर उसका मूलाधार में लय किया जाता, तीसरे को मूलाधार से उठाकर स्वाधिष्ठान में, चौथे को स्वाधिष्ठान से उठाकर मिणपुर में, पांचने को मिणपुर में उठाकर अनाहत में, छंट को अनाहत से उठाकर विशुद्ध में, सातने को विशुद्ध से उठाकर लंबिका में, आठवें को लंबिका से उठाकर आज्ञा में, नवें को आज्ञा से उठाकर विन्दु में, दसनें को विन्दु से उठाकर अर्धचंद्रिका में, ११वें को अर्धचन्द्रिका से उठाकर निरोधिका में, १२वें को निरोधिका से उठाकर नाद में, १३ वें को नाद से उठाकर नादान्त में, १४ वें को नादान्त से उठाकर शक्ति में, १५ वें को शक्ति से उठाकर ज्यापिका में, इस कम से अत्येक पूर्व अक्षर को अगले अक्षर में लीन करते हुए पूरा मंत्र उन्मनी में, जो पराकला स्वरूपा श्री कला है, लीन कर दिया जाता है। लिलता सहस्रनाम के स्थोक ११३ की ज्याख्या में भासकरराय कहते हैं कि त्रिपुरसुन्दरी निर्विवाद पोडशकलारिमका है जैसा कि वासना सुमगोदय में कहा है:—

> दर्शाद्याः पूर्णिमान्ताद्या करूाः पंचदशैवतु । षोडशी तु करु। ज्ञेया सिचदानन्द रूपिणी ॥

चन्द्र मण्डल में वह कला वृद्धि हासरहिता है, रोष अन्य १५ कलायें आने जाने वाली होती हैं। दर्शा शुक्ल प्रतिपदा को कहते हैं, अर्थात् शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णमासी तक १५ कलाएं होती हैं जो पञ्चदशी मंत्र के १५ अक्षरों के अनुरूप समझी जानी चाहियें। उक्त १५ कलायें नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा भेद से और वाग्भव, कामकला, और शक्ति कूट ऐसे त्रिरावृत्त

मेद से बढ़ती हैं। परन्तु दूसरे कूट में ६ अक्षर और शुक्ति कूट में ४ अक्षर होने से पंचदशी के पांच २ अक्षरों से तीन खंड इस प्रकार समझन चाहिय । कामराज कूटकी अन्तिम हुलेखा एकाद्शी होती है और दशमी से विद्धा होने के कारण वह दशमी कला के ही अन्तर्गत माननी चाहिये परन्तु उसका योग शक्ति कूट के प्रथम अक्षर के साथ, जो द्वादशी है तीसरे खण्ड की पूर्ति करता है और ' उपोष्या द्वादशी शुद्धा ' इस वचन के अनुसार द्वादशी को ही एकाद्शी मानकर दोनों कूटों का योग समझ लेना चाहिये। और उन्नेय भूमिका में तद्नुसार ही भावना करनी चाहिये। इस प्रकार भावना करने से प्रथम कूट को अधः सहस्रार से उठाकर अनाहत् म उसका विलिनीकरण होता है, दूसरे क्रूट को अनाहत् से उठाकर उसका निरोधिका में और तीसरे को निरोधिका से उठाकर व्यापिका में विलीनीकरण होता है, परन्तु निरोधिका से नाद तक एकादशी का द्वादशी में संक्रमण समझना चाहिये और नीचे अर्धचन्द्रिका से दशमी में । मंत्र के तीनों कूटों के पांच पांच अक्षरों के खण्ड करने से प्रथम, छटा, और ग्यारहवां अक्षर नन्दा, दूसरा, सातवां और बारहवां अक्षर भद्रा, तीसरा, आठवां और तेरहवां जया, चौथा, नवां और चौदहवां रिक्ता और पांचवां, दसवां और पन्द्रहवां अक्षर पूर्णा समझना चाहिये।

इस प्रकार मंत्र का बाग्मव कूट रूपी मुख जो नीचे था, और शक्ति कूट रूपी कटि के नीचे का भाग जो ऊपर को था, सीधा ऊद्ध्वमुख हो जाता है। दूसरे प्रकार की भावना में विशुद्ध चक्र के १६ पत्रों पर पूर्व से अग्नि, दक्षिण, नैक्कत, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान कमानुसार १६ अक्षरों की भावना की जाती है. जो चन्द्रमा की कलाओं के सहश्र चमकती हैं और सहश्रार की पूर्ण कला के बिंब से आजाचक पर होती हुई नीचे के विशुद्धचक पर प्रतिविवित होती हैं। इस प्रकार चितिशक्ति का सम्बन्ध १६ नित्याकलाओं से, उनका संबन्ध मन्त्र से, मन्त्र का संबन्ध सुपुम्ना से, सुषुम्ना का मातृका से, मातृका का संबन्ध हुंडा पिंगला से, और तत्सम्बन्धी सूर्याधिचन्द्र से और सबका श्रीचक से, जो देह (पिण्ड) और विराट् देह (ब्रह्माण्ड) दोनों का प्रतीक है, सबका पारस्परिक सम्बन्ध समझना चाहिय।

सबका उपरोक्त पारस्परिक सम्बन्ध जानने के साथ नाद विन्दु और कला का अर्थ और उनका मन्त्र, यंत्र और नाद, विन्दु और देहस्थ चक्रों से सम्बन्ध भी समझना आवश्यक केला है और यह जानना आवश्वक है कि इन

तीनों का पारम्परिक सम्बन्ध क्या है।

बिन्दुः शिवात्मको बीजं शक्ति नीदस्तयोर्मितः । समवायः समाख्यातः सर्वागम विशारदैः ॥ सिच्चदानन्द विभवात् संककात्परमेश्वरात् । आसीच्छिक्तिस्ततो नादा नादाद्विन्दु समुद्भवः ॥ पर शक्तिमयः साक्षात् त्रिधासो भिद्यते पुनः । विन्दुनादो बीजमिति तस्यभेदाः समीरिताः ॥ रोद्री विन्दोस्ततो नादाज्ज्येष्टा वीजादजायत । वामा ताभ्यः समुत्पन्नाः रुद्रब्रह्मारमाधिपाः ॥ ते ज्ञानेच्छाक्रियातमानो वन्हीन्द्वके स्वरूपिणः। इच्छा क्रिया तथा ज्ञान गौरी ब्राह्मी तु वैष्णवी।। त्रिधा शक्तिःस्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति॥ संग्रहीत् स्रोक

शिव (पर विन्दु) शक्ति सदाख्यशिव (नाद) ईश्वर (बिन्द शुद्ध विद्या 柒 वीज नाद ज्येष्टा वामा ।विष्गु । ।इच्छा∫्∖किया∫ (ज्ञान) )गौरी ब्राह्मी! विष्णवी। ोकिया ∫ ज्ञान ∫ (इच्छा) चन्द्र चिति प्राण मन

अर्थ:—आगमो के विद्वानों का ऐसा मत है कि विन्दु शिवात्मक है, बीज शंक्त्यात्मक है और दोनों के समवाय से उत्पन्न होने वाला तत्व नाद कहलाता है। सत् चित् आनन्द स्वरूप विभु परमध्यर के स्पन्द रूपी संकलन से शक्ति उत्पन्न होती है, फिर नाद और नाद से विन्दु उत्पन्न होता है। जो साक्षात् परा शक्ति से युक्त है। वह विन्दु फिर तीन रूपों में फट जाता है अर्थात् विंदु, बीज और नाद।

अर्थ:—विन्दु से रौद्री, नाद से ज्येष्टा और बीज से वामा, और उनसे क्रमशः रुद्ध ब्रह्मा और विप्णु हुए। वे क्रमशः ज्ञान इच्छा और क्रियात्मा हैं और अग्नि, चन्द्र और

सूर्य के रूप हैं। इच्छा, किया और ज्ञान क्रमशः गौरी, ब्राह्मी और वैप्णवी शक्तियां हैं, जहां पर तीनों का आधार है वह ॐ स्वरूप परं ज्योति है। बीज को शक्त्यात्मिका कहा समझना चाहिये।

<sup>\*</sup> नोट:-विंदुनाद कला ब्रह्मन् विष्णु ब्रह्मेश देवताः (यो०शि०६,७०) यहां विष्णु को विन्दु, ब्रह्मा को नाद और ईश(इंद्र)को कला माना गया है।

भासकरराय विरचित वरिवास्याग्हस्य में विन्दु, अर्धचन्द्रिका रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, और उन्मनी इन नौ स्तरों की समष्टि को नाद संज्ञा दी गई है।

विंद्वादीनां नवानां तु समष्टिनींद उच्यते । (१३)।

अर्थात् हलेखा के उच्चारण होने पर अनुनासिक ध्वनि उक्त नौ स्तरों से होती हुई उन्मनी में समाप्त होती है, जिसके काल की मात्रा उत्तरोत्तर आधी होती जाती है और सबके योग का काल ई मात्रा होता है। जो बिन्दु की आधी मात्रा सहित पृरी १ मात्रा बनाती है। अर्थात्

पंचदशी के ३ अनुस्वार तीन विन्दु हैं, हक्केखा नाद, और १५ अक्षर १५ कला। नाद विन्दु और कला तीनों को भी त्रिविन्दु कह सकते हैं। श्री चक्र को भी नाद विन्दु कला भेद से त्रिधा माना जाता है।

नाद से विन्दु, विन्दु से कला, नाद से कला, कला से विन्दु और कला से नाद का पांच प्रकार का एक्य संबंध जानने से अन्तर्याग की सिद्धि होती है।

ब्रह्म को विन्दु, शक्ति को कला और जीव को नाद समझकर उक्त पांच प्रकार का संबंध स्थापित होता है। प्रथम में जीव ब्रह्मेक्य भाव है, दूसरे में ब्रह्म से सृष्टि का प्रभव, तीसरे से देहा- ध्यास, चौथे से प्रलय, और पांचवे से प्रलय के पश्चात् बन्धन में पड़े हुए जीवों की फिर उत्पत्ति । बिन्दु से नाद का संबंध न बताने का यह अभिप्राय है कि ब्रह्म कभी जीव नहीं बनता, आत्मा सदा ब्रह्म स्वरूप है, और जीव भाव की एक मिथ्या प्रतीति मात्र है।

यदि बिन्दु को शिव शक्ति भेद से दो प्रकार का माना जाय तो शक्त्यात्म बिन्दु ही बीज है, और दोनों से शब्द ब्रह्म नाद की उत्पत्ति समझनी चाहिये और शब्द से कला अर्थात् अर्थात्मक सृष्टि की उत्पत्ति।

#### शिव शक्ति का अङ्गी श्रीर अङ्गवत् सम्बन्ध

# [ 38]

शरीरं त्वं शंभोः शशि मिहिरवक्षो रुहयुगं.
तवातमानं मन्ये भगवति नवा (भवा) तमानमनधम्।
अतः शेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया
स्थितः संवंधो वां समरस परानन्दपरयोः॥

अर्थ:— हे भगवात ! मैं ऐसा समझता हूं कि तू इंभु का शरीर है, जिसके वक्ष: स्थल पर सूर्य और चन्द्र दो स्तन उभरे हुए हैं, और तेरी आत्मा सारे भव की आत्मा शंकर है, अथवा नवात्मा शंकर है। इसालिये तुम दोनों परा शक्ति और आनन्द का एक समरस होने के कारण शेष और शेषी वत् संबंध स्थित है। सं० टि.० शक्ति को शिव का स्थूल देह समझना चाहिये। शंकर का एक नाम चिदंवर भी है। साग विश्व (ब्रह्माण्ड) शक्ति का रूप है और वह विराट् भगवान का स्थूल देह हैं। इसल्ये शिव और शक्ति का आधार आधेय संबंध यहां दिखाया गया है। यदि पर पद शिव है तो आनन्द पद को शक्ति का रूप समझना चाहिये। दोनों की एकता का समरमपना दोनों की अभिन्नता प्रकट करता है। जैसे शक्कर और उसकी मधुरता। यह अधिदैव हम है अर्थात् चित् और आनन्द का जोड़ा ही ब्रह्म और शक्ति का जोड़ा है। और मितिक स्तर पर भी ऐसा ही समझना चाहिये, सत् प्रकृति है और चिदानन्द शिव्

व्याख्या— वेदों और पुराणों में सूर्य और चन्द्र को विराद् भगवान के नेत्र माना गया है, परन्तु यहां उन्हें जगज्जननी प्रकृति के दोनों स्तनों से उपित किया गया है, क्योंकि प्राण और सोम दोनों से विश्व का पोषण होता है। सूर्य से विश्व को प्राण शक्ति प्राप्त होती है और चन्द्रमा से सोम रस। आध्यात्मिक स्तर पर भी सूर्य हृद्य में रहकर और चन्द्र मस्तिष्क में रहकर रक्षा करते है। सत् चित् आनन्द स्वरूप ब्रह्म के सत् स्वरूप का परिणाम सारा विश्व है, और आध्यात्म स्तर पर चेतन सत्ता दो स्तरों पर दृष्टि-गोचर होती है, आनन्द के रूप में और ज्ञान के रूप में। इस स्रोक में ज्ञान के रूप को शिव अथवा परम भाव कहा है और आनन्द को शक्ति भाव। दोनों भाव समरस वत् एक ही हैं जैसे शकर और मीठापन। परम भाव शक्कर सहश विशेष्य है और आनन्द मीठेपन के सहश विशेषण, प्रथम रूप शिव का है और दूसरा शक्ति का। परानन्द का मार्ग शक्ति का योग मार्ग है। और ज्ञान मार्ग वैदिक वेदान्त का मार्ग है। यहां यह दिखाया गया है कि दोनों मार्गों का इतना एकरस पना है कि जैसे विशेषण और विशेषी का, अर्थात् दोनों मार्ग पारस्परिक सापेक्षिक हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। आनन्द के मार्ग को भाव योग कहते हैं जो कुण्डलिनी शक्ति के जागन पर प्राप्त होता है और ज्ञान मार्ग आत्म चिन्त रूप ध्यान योग का मार्ग है। गीता के १२ वें अध्याय में श्री मगवान ने प्रथम भाव योग को सरल बताकर उसकी श्राप्त की है और ज्ञानमार्ग को कठिन कहकर उसकी प्राप्त को दुःख साध्य बताया है।

नवातम=शंकर। शिव, शक्ति और श्री चक्क तीनों ९ व्यूहातम हैं। तीनों के ९ नौ २ व्यूह नीचे दिये जाते हैं। शिव के ९ व्यूह:— काल, कुल, नाम, ज्ञान, चित्त, नाद, विन्दु, कला और जीव।

शक्ति के ९ व्यूहः— वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, अंबिका, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शान्ति और परा।

श्री चक्र के ९ व्यूह:— ११ स्रोकोक्त ४ श्रीकंठ और ५ े ज्ञिव युवतियां अर्थात् ९ मूल त्रिकोण । इसलिये ज्ञिवजी सब के आधिष्ठातृ देव अर्थात् आत्मा होने के कारण नवात्मा कहे गये हैं।

#### साराविश्व शक्ति का परिणाम है

(३६)

मनस्तं ब्योमस्तं मरुद्धि मरुत्मारिश्वरसि त्वमापस्तं मृभिस्त्विय परिणतायां निह परम् । न्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन विभूषे ।;

अर्थ: — हे शिचयुर्वात ! तू मन हे, आकाश तू है और वायु है सार्था जिसका वह अग्नि भी तू ही है, तू जल है और तू भी है; तेरी परिणति के वाहर कुछ भी नहीं। अर्थात् सारा विश्व तेरे परिणाम का ही रूप है। तू ने ही अपने आप को परिणत करने के लिये, चिदानन्दाकार को विराट देह के भाव द्वारा ब्वक्त किया हुआ है

सं० टि०: — जैसे श्लोक (३४) चिश्व और शिव की एकता दिखाता है, वैसे ही (३५) श्लोक में चिदानन्द के समझना चाहिये, अर्थात् यह अध्यात्म स्वरूप है। यहां चित् और आनन्द का जोडा भी उसी प्रकार समझना चाहिये। मन, आकाश, वायु, अर्था, जल, पृथिवी सन् शक्ति के विकार हैं उनसे आजा, विशुद्ध, अनाहत, मामपूर, स्वाधिष्ठान और आधार चक्रों से संबंधित् तत्वों के अधि देवताओं का संकेत है, जिनका अगले श्लोकों में वर्णन है। चे चिदानन्दाकारा भगवती के ही रूप हैं।

ब्रह्म सत् स्वस्प है अर्थात् उसकी सत्ता है। श्रुति छा० ६,२) कहती है 'सद्वसों स्येदमं आसी देक मेवाद्वितीयम्'। 'तदेश्वत'—उसने इच्छा की, कि 'बहुस्यां प्रजायय'—सृष्टि के लिये में अने कहों जाऊँ (अर्थात् वह चतन चित् स्वरूप है)। उसकी सत् शक्ति में किया की प्रवृत्ति होती है और चतन चित्शक्ति में अधिष्ठातृत्व शक्ति रहती है। और 'अये' अर्थात् सृष्टि के पूर्व वह एक ही अद्वितीय था। और वह स्वय ही अने कहो गया, अर्थात् तेज, जल, अन्न में परिणत हो गया और उनसे अने क स्व की सृष्टि होती गई। इसी लिये श्रुतिवचन है कि 'सर्वेखिलविद ब्रह्म'। 'एक-मेव' में 'एव' का प्रयोग इस बात का निश्चय कराता है कि अद्वितीय होने के कारण दूसरा कुछ न था।

तस्माद्धान्यत्र परः किंचनाऽऽस । (नामदासीय सूक्त ) ऋग्वेद परिशिष्ठ (१)

# अर्थ: - उससे अन्य दूसरा कुछ भी न था।

इसिलये ब्रह्म की सत् शक्ति का परिणाम यह सारा विश्व है और उसका अधिष्टातृत्व आघार चिदानन्द स्वरूप है। यह भाव इस श्लोक में दिखाया गया है। मन, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी ब्रह्म की सत् शक्ति के परिणाम हैं और चतना और आनन्द का प्रकाश उस परिणाम के प्रत्येक स्तर प्रत्याभासित् हो रहा है। ५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, ५ कर्मेन्द्रियां और ५ ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार का अन्तःकरण चतुष्ट्य सब सत् शक्ति के परिणाम हैं, जो चिति शक्ति के प्रकाश से चतन और अचतन दिखते हैं। जैसे अंधकार प्रकाश की अपेक्षा रखता है, इसी प्रकार अचेतन चेतन प्रकाश की अपेक्षा रखता है। क्यों कि प्रकाश का तिरोभाव अंधकार का कारण है, और चेतना का तिरोभाव अंचेतना का करण। जैसे समुद्र की तरंगों के उठाव उतार पर अथवा मृमि की उंचे नीचे धरातल पर प्रकाश पड़ने से कहीं प्रकाश दिखता है, कहीं छाया का अंधकार, उसी परकार सत् शक्ति के परिणाम की विषमता पर प्रतिविधित् चिदानन्दाकार के कारण कहीं चेतनता कहीं अचेतनता की अनुमृति समझनी चाहिय। बेदानुवचन है कि

परास्य शांक्तिविविवेषव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानवरु क्रिया च । (श्वे० ६, ८)

इच्छा, ज्ञान और क्रिया भेद से वह पराशक्ति त्रिधा दिख रही है। चितिशक्ति का स्थान सहसार में हैं और उन्मनी समनी दोनों स्तरों पर व्यक्त होती है, उन्मनी में सृक्ष्म सामान्य रूप से और समनी पर विशेष रूप से। चिदानन्द की अभिव्यक्ति व्यापिका और शक्ति के स्तरों पर होती है, व्यापिका पर सृक्ष्म अविशेष सामान्य अभिव्यक्ति है और शक्ति के स्तर पर विशेष घनानन्द स्वरूप की अभिव्यक्ति है। नीचे के स्तरों पर सत् शक्ति का शब्द और अर्थ अथवा नाम और रूप दो भेद से फटाव हो जाता है। पहिले शब्द, फिर रूप की अभिव्यक्ति होती है। महानाद और नाद दो स्तरों पर शव्दास्मज्ञान के हैं, महानाद पर अविशेष और नाद पर सविशेष श्राप ज्ञान की अनुमृति रहती है। उनके नीचे विन्दु अर्धेन्दु और निरोधिका के उत्तरीत्तर स्तर रूपों के संप्रज्ञात भेद हैं। मन का

स्थान आज्ञाचक है, आकाश का विशुद्ध, वायु का अनाहत्, अभि का मणिपूर, जल का स्वाधिष्ठान, और पृथिवी का स्थान मुलाधार है। पातंजरु दर्शनोक्त वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता से संबंधित् चार प्रकार की मानसिक संप्रज्ञात समापत्ति के अंतगत् ऋमशः आज्ञा से ऊपर के ३, २, २, २ स्तर हैं। इसलिये इन सबका समावेश आज्ञाचक में है जो मन का स्थान है, और मन एवं पांचों महामृतों के छ: ही चक्र मुख्य माने जाते हैं। जिनका विशेष उहेख शंकर भगत्याद अगले छः श्लोकों में करते हैं। मन का स्थूल ध्येयाकार हो जाना उसकी रूपापत्ति कहलाती है, उस अवस्था को वितर्क संप्रज्ञात समापत्ति कहा गया है, मन का शब्दात्म होना विचार संप्रज्ञात समापत्ति के अन्तर्गत है, आनन्दाकार होना सानंद समापत्ति है और चिदात्म होना सास्मिता समापत्ति कहलाती है। समता की प्राप्ति को समापत्ति कहते हैं और प्रज्ञा से संयुक्ति को संप्रज्ञात कहते हैं। अर्थात् इन अवस्थाओं में मन प्रज्ञा से संयुक्त रहकर स्थूलाकार, सूक्ष्माकार, आनन्दाकार और चिदाकार रहता है।

#### आज्ञाचक

(३६)

तवाज्ञाचऋस्थं तपनशशिकोटिद्यतिधरं
परं शम्भं वन्दे परिमिलितपार्श्वे परिचता।
यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये
१ निरातङ्के लोको निवसति हि मालोक भ (भ्र) वने।।
१ पाठांतर=निरालोके छोके

कठिन शब्द:—निरालोके लोके=जिस लोक में सूर्य चन्द्र और अग्नि का प्रकाश नहीं है। लोकः=मनुष्य।

अर्थ:—तेरे आज्ञा चक्र में स्थित किरोडों सूर्य और चन्द्र के तेज से युक्त पर शिव को वन्द्रना करता हूं, जिसका वाम पार्श्व पराचिति से एकीभूत हैं। उसका जो मनुष्य मिक्तपूर्वक आराधन करते हैं, व उस प्रकाशमान लोक में निवास करते हैं जो सूर्य चन्द्र और अग्नि का विषय नहीं है अथवा सब आतङ्कों से मुक्त है। अथवा सूर्यचन्द्र और अग्नि का विषय न होने के कारण उन के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है।

तव आज्ञा चक्र कहने का क्या अभिप्राय है ? भगवती की काल्पनिक मूर्ति को ध्यान में लाकर उसके अमध्यस्थ स्थान में पराचिति को वामांक में लिये हुए पर दिव की आराधना करने का यहां विधान किया गया है. अथवा साधकों को अपने ही आज्ञा चक्र में इस प्रकार ध्यान करने की ओर संकेत है, यह वात विचारणीय है। भगवती के दृह के अन्तर्गत सारा ब्रह्माण्ड और पिंड दोनों हैं। अथवा श्री चक्र जो भगवती के दृह का प्रतीक है, उसके षोड्श और अष्ट दलों में आज्ञा चक्र की भावना पूर्वक अर्चन करने से श्लोकोक्त भालोक भवन की प्राप्त कही गई है। ब्रह्माण्ड रूपी विराट देह में आज्ञा अथवा अन्य चक्रों का स्थिर करना असंभव है। और काल्पनिक मूर्ति के ध्यान में भी चक्रों को कल्पना करने पर साधक को अपने भीतर ही ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा ध्यान नहीं हो सक्तता। आकाश में तो चक्रों की कल्पना करना वृथा है। पार्थिव

अथवा चित्र की प्रतिमा में चर्कों की कल्पना करना आकाश में ही कल्पना करने के सदश है। हां! श्री चक्र पर अर्चन तो किया जा सकता है, परन्तु ध्यान तो अपने अन्दर ही करना पडेगा। इसिलिये इस स्रोक और आगे आने वाले स्रोकों में वताए गये ध्यान अपने ही शरीरस्थ चक्रों में किये जाने चाहियें। 'तव' अर्थात् 'तेरे' पद का प्रयोग किये जाने का एक अभिषाय यह भी हो सकता है कि साधक को अपना देहाभिमान त्याग कर अपना स्थूल सूक्ष्म देह सब भगवती का ही रूप समझना चाहिये। जैसा कि गत श्लोक में कहा जा चुका है कि नन, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी सब भगवती की परिणति के कार्य हैं। जब सारा प्रपंच भगवती की परिणति के अन्तर्गत है तो 'मेरा' कहने के लिये स्थान नहीं रहता। २२ वें स्रोकोक्त 'भवानित्वं' अथवा २० वें स्लोकोक्त 'त्वामहमिति' की भावना करने वाले साधक के मुख से 'तवाज्ञा चक्र' इत्यादि शब्दों का उद्गार अनन्यता का सूचक है। और सुषुम्ना को भी जिसमें सब चक्रों की स्थिति है चिदात्मिका महा शक्ति का ही एक रूप समझा जाता है। जैसे नीचे दी हुई श्रुति से प्रकट है।

> सुपुम्नाये कुण्डिकन्ये सुघायं चन्द्र मण्डिकात् । मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यं महाशक्तये चिदात्मने ॥ यो. शि.(६,३)

इसिटिये सुषुम्ना में स्थित सब चक्र चिति शक्ति के विभिन्न केन्द्र होने के कारण भगवती के ही चक्र हैं। आज्ञा चक्र से सहस्रार में उठने वाली दोनों ओर की नाडियों का नाम वरणा और असी है, इस स्थान को वाराणसी कहते हैं। यह ही स्थान काशी है जहां शंभु विराजते हैं और उनके वाम अंग में चिति शक्ति शोभाय-मान है। प्रयाण समय आज्ञा चक्र में लेजाकर प्राणों का त्याग करने वाले योगी को शिवजी तारक मंत्र का उपदेश दे कर उसे निज लोक प्रदान करते हैं, जो स्वयं प्रकाशमान है और जहां अग्नि सूर्य और चन्द्र की गति नहीं।

निरालोंके लोके:---

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेवभान्तमनुभातिसर्वः, तस्यभासा सर्वभिदं विभाति॥ (मु.२,२,१०)

मूलाधार स्वाधिष्ठान दोनों अग्नि मंडल के अन्तर्गत हैं, मणिपूर अनाहत् सूर्य मण्डल के अन्तर्गत और विद्युद्ध आज्ञा चन्द्र मण्डल के अन्तर्गत, आज्ञा से ऊपर सहस्रार में जो सदा पूर्ण ज्योति का परम स्थान है, तीनों से ऊपर है। वहां जाकर साधक जन्म मरण के आतंक से छूट जाता है।

१४ श्लोकोक्त ६४ किरणें आधी परशंसु की और आधी परचिति की किरणें जाननी चाहियें।

### विशुद्धचऋ

( 05)

विशुद्धो ते शुद्धस्फिटिकविशदं व्यामजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम् । ययो:कान्त्यायान्त्या शशिकिरण सारूप्य सर्गि (णे:) विधृतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगती ॥ अर्थ:—तरे विद्युद्ध चक्र में आकाशतत्त्व के जनक, शुद्ध स्फिटिकवत् स्वच्छ शिव की और शिव के समान सुन्यविसत् देवी की भी, मैं सेवा करता हूं। जिन दोनों की चन्द्रमा की किरणों के सदश कान्ति से जगत्, जिसका अन्तरन्धकार नष्ट हो गया है, चकोरी की तरह आनन्दित होता है,

विशुद्ध चक्र में कुण्डिली शक्ति सोती है, वह योगियों को मोक्षदायिनी होती है।

सा कुण्डिकिनी कण्ठोध्वभागे सुप्ता चेद्योगिनां मुक्तये भवति। शांडिल्योपनिषत् (१.३७)

विशुद्ध चक्र आकाश तत्त्व का स्थान है, जिसके अधिष्ठातृ देव सदाशिव हैं। आकाश तत्त्व के उपादान होने के कारण उनको व्योमेश्वर और भगवती को व्योमेश्वरी कहते हैं। आकाश के कारण स्वरूप चिदम्बर सदाशिव शुद्ध स्फटिक सदश कान्तिमान हैं। श्रुति का वचन है कि

सत्यंज्ञानमनन्तंब्रम्ह यो वेद निहितं गृहायां परमे व्योमन् सोऽश्वृते सर्वान् कामान् सह ब्रम्हणा विपश्चितिति । एतस्मादात्मन आकाशः संमूतः । आकाशद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेराणः, उद्भ्यः पृथिवी । ते०ब्राम्हानन्दविश प्रथमोनुवाकः। अर्थ: — ब्रह्म सत्य स्वरूप. ज्ञान स्वरूप और अनन्त है. जो उसको गुहा में निहित परमाकाशवत् जानता है वह ब्रह्म ज्ञान सहित सब कामनों को प्राप्त कर लेता है। इस आना से आकाश उत्पन्न होता है. आकाश से वायु. वायु से अग्नि. अग्नि से जल और जल से प्रथिवी उत्पन्न होती है।

स्रोक १४ में बताई गई ७२ मयुखायें आधी २ व्योमेश्वर और व्यामेश्वरी की समझनी चाहिया। बहुधा आकाश का अर्थ अवकाश अथवा अभावात्मक शून्य किया जाता है। परन्तु अभाव से भावात्मक वायु की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, इसलिये आकाश को एक भावात्मक तत्व मानना पहेगा । पाश्चात्य भौतिक विज्ञानवादी भी आकाश के स्थान पर एक तत्व की सत्ता मानते हैं जिस के माध्यम द्वारा प्रकाश, उप्णता, विद्युत् और चुंबक (magnetic rays) की किरणें प्रसारित होती हैं। यह बात आधुनिक रेडिओ विज्ञान के अविष्कार में सर्व साधारण के सामने प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध है। उक्त किरणों का माध्यम भौतिक आकाश कहा जा सकता है। भौतिक वायु की उत्पत्ति उससे किस प्रकार होती है, यह अभी भौतिक विज्ञान नहीं समझ सका है। वायु को जमाकर गरमी निकाली जा सकती है जैसे भाष को जल के रूप में जमाने से उप्णता निकाली जाती है, उसे वायुगत गुप्त तेज (latent heat) कहते हैं। और जल को बरफ के रूप में जमाने में भी उष्णता खेंचनी पडती हैं। उसे जल का गुप्त तेज (latent heat) कहते हैं। भौतिक विज्ञान न भिन्न २ तत्वों के गुप्त तेज का कें छोरियों ( calories ) में नाप भी किया हुआ है। जब बरफ को तपाया जाता है तब जब तक सब वरफ नहीं पिघलती जल का ताप-मान बरफवत् ही रहता है। श्रुति का भी बचन है कि 'आयो बा अर्कस्तद्यदपां शर आसीत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत् तस्य श्रान्तस्य ततस्य तेजो रसो निरवर्ततिशः।' (ह. १, २, २)

अर्थ:—जल सूर्य ही है, जो जल रूपी शर अर्थात् किरण थीं, उनको उसने छोडा, वे पृथिवी वन गई। उस परिश्रम से श्रान्त और सन्तप्त उसका जो तेज रूपी रस निकला वह अग्नि थी।

यह पूर्व श्लोक के नीच कहा जा चुका है कि सारा भोतिक जगत् परमात्मा की सत् शक्ति का परिणाम है और उसपर चमकने वाली चैतन्य सत्ता उसकी चित् शक्ति की छाया है। इस प्रकार सारा चेतन अचेतन विश्व का उपादान कारण सच्चिद्के ब्रह्म ही है।

#### हृद्य कमल

( ३८ )

समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं
भजे इंसद्दन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् ।
यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति
र्यदादत्ते दोषाद्गुणप्रखिलमद्भ्यः पय इव ॥

अर्थ:—हृदेश में विकसित संवित् कमल से निकलने वाले मकरन्द के एकमात्र रसिक उस किसी (अद्भुत) हंसों के जोड़े का मैं भजन करता हूं, जो महान् पुरुषों के मन रूपी मानसरीवर में विहार करता है, जिसकी बार्ताछाप का परिणाम १८ विद्याओं की व्याख्या है, और जो दोषों से समस्तगुण को इस प्रकार निकाछ छेता है जैमे जलिभिन्न दृष से सब दृष को हंस निकाल छेता है।

संवित् का अर्थ ज्ञान है। १२ अरों का अनाहत् चक्र जो सुपुन्ना में स्थित है, उससे यह अष्टदल पद्म पृथक है। इसका स्थान वक्षम् में है।

अरुणाचल के बिख्यात रमणनहिष की श्रीरमण गीता में इस कमल का स्थान दक्षिण भाग में होना बनाया गया है। रमणगीना के नन्संबंधी श्लोक हम नीचे उद्धृत करते हैं।

अहंवृत्तिः समस्तानां वृत्तीनां मृत्मुच्यते ।
निर्गच्छिति यते।ऽहंधीर्हृदयं तत्समासतः ॥ (५, ४)
हृदस्य यदि स्थानं भवेच्चक्रमनाहतं ।
मृताधारं समारभ्य योगस्योपक्रमः कृतः ॥ (५, ३)
अन्यदेव ततो रक्तिपण्डाद्धृदयमुच्यते
अहंहृदितिवृत्या तदात्मनो रूपभीरितम् ॥ (५, ६)
तस्य दक्षिणतो धाम हृत्पीठे नैव वामतः ।
तस्मात्प्रवहति ज्योतिः सहस्रारं सुषुस्रया ॥(५, ६)

अर्थः — सब वृत्तियों का मूल अहम् -वृत्ति है, और जिस स्थान पर अहम्-वृद्धि का उद्ध्य होता है, वह हृदय है। यदि हृदय का स्थान अनाहत् चक्र माना जाय, तो मूलाधार से आरम्भ होने बाले योग का उपक्रम कहां रहता है (अर्थात् नहीं रहता)। इसलिये इदय उससे अन्य है, और वह रक्त पिण्ड से भी अन्य है। अयंहद् इस वाक्य से आत्मा का स्वरूप कहा गया है। (देखें छांदोग्योपनिषद् (८, ३, ३), हृद्+अयम्=हृदयं, यहां 'अयम्' पद आत्मा के लिये प्रयुक्त किया गया है)। उसका स्थान दक्षिण की ओर है, वाम ओर नहीं। उस स्थान से ज्याति का प्रवाह उठ कर सुषुम्ना में जाकर सहम्नार में जाता है।

अहंसंवित् अर्थात् अहंवृत्ति का ज्ञान जिस स्थान से उदय होता हुआ अनुभव में आवं वह ही हृदय का स्थान जानना चाहिये। वह स्थान आत्मा का स्थान है, वहां पर ही मन का स्फुरण होता है और वहां पर ही परमात्मा विराजते हैं। इस स्थान पर 'हंस:' मत्र का जप किया जाता है।

हंसोपनिषद् में हंस का ध्यान इस प्रकार किया जाना कहा

हृदयेऽष्ट्रदके हंसात्मानं ध्यायत् । अग्निषोगं पक्षी, ॐ कारः शिरो विन्दुस्तुनेत्रं मुखो रुद्रो रुद्राणि चरणौ वाहूकाळश्चाग्निश्च ... एषोऽसौ परमहंसो भानुकोटिप्रतीकाशः ।

अर्थ:— हृद्य में अष्ट दल पद्म पर आत्मा स्वरूप हंस का ध्यान करना चाहिये। अभि और चन्द्र उसके दो पंख हैं, ॐ कार शिर, विन्दु नेत्र, मुख रुद्र, चरण रुद्राणी, अभि और काल बाहू। ऐसा

यह परम हंस कोटि सूर्य के प्रकाश से युक्त है। हंसः इस मंत्र का एक कोटि जप करने से यह कमल खिलता है। हं और सः दोनों को हंस और हंसिनी का जाड़ा कहते हैं। हं पुमान् हें और सः शक्ति का ऋप है। प्रत्येक दल के कम से आठों दलों पर उसके बैठने का फल इस प्रकार है। पूर्व पर पुण्य मित, आग्नय कोण पर निद्रा आलस्य. दक्षिण पर कृर बुद्धि, नैर्ऋत् पर पाप बुद्धि, पश्चिम पर क्रीड़ा की इच्छा, वायव्य काण पर यात्रा की इच्छा, उत्तर पर रित इच्छा और ईशान कोण पर धनेच्छा, मध्य में वैराग्य, केशर पर जायत, किणिका में स्वम, सूक्ष्म में सुषुप्ति और पद्म का त्याग कर के उपर उड़ने पर सुरीया समाधि की अवस्था होती है।

हंस का जोडा जब वार्तालाप करता है, तब योगियों को १८ विद्याणं आ जाती हैं, मानो दोनों की वार्ता का विषय उनकी व्याख्या स्वरूप होती है। १८ विद्याओं के नाम ये हैं:— शिक्षा. कल्प, व्याकरण, निरुक्त, व्योतिष, छन्द, चार बेद, दोनों मीमांसा दर्शन, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधवे विद्या और नीति शास्त्र। चारों बेदों की चार विद्याओं में और दोनों मीमांसा दर्शनों की एक विद्या में गणना करनी चाहिये।

गौडपादाचार्य रचित सुमगोदय के माप्य में श्री मगवत्पाद ने हंसके जोड़ का रूप एक दीप शिखा के सहश बताया है। उसके दक्षिण और वाम भाग ही हंसेश्वर और हंसेश्वरी हैं। हंसेश्वर को शिखी और हंसेश्वरी को शिखिनी भी कहते हैं उनका ध्यान हृदय पद्म के मध्य में करना चाहिये। नारायणोपनिषद् में भी हृद्देश में दीपशिखा का ध्यान करने का उपदेश मिळता है। उसका वर्णन इस प्रकार है:—

तस्य मध्ये (हृदयस्य) विन्हिज्ञिला अणीयोर्द्ध्वा व्यवस्थिता नीकतोयदमध्यस्थाद्विद्युक्तिक्षेवभास्वरा, नीवारज्ञूकवत्तन्वी पीता भःस्वत्यणूपमा। तस्याः शिक्षायामध्ये परमात्मा व्यवस्थितः, सत्रह्मा, सशिवः, सहारेः, सेन्द्रः सोऽश्वरः परमःस्वराट् (ना० रूण्ड १३)

अर्थ:— उस हृद्य कमल के मध्य में अझ की छोटीसी शिखा है। नीलवर्ण के मेघों में चमकने वाली विद्युत् रेखा के सहश पीले रंग की धान्य के तिनके के अग्रमाग जैसी पतली होती है। उस शिखा के मध्य में परमात्मा रहते हैं, वह ही ब्रह्मा, शिव, हिर, इन्द्र और अक्षर परब्रह्म है। विद्युत् प्रकाश में दिखने वाले श्याम मेघ सहश रंग हसेश्वर का और पीत वर्ण हंसेश्वरी का समझना चाहिये। वैप्णव सम्प्रदाय में पीतवर्णा श्रीजी और श्यामवर्ण मणवान का हृदय में ध्यान इसी आधार पर बताया जाता है। १४ श्लोकोक्त ५४ वायव्य किरणें आधी हंसेश्वर की और आधी हंसेश्वरी की हैं।

बृहद्।रण्यकोपनिषद् में भी इसका वर्णन मिलता है, वह इस प्रकार है:—

मनोमयोयं पुरुषो भाःसत्यस्तिस्मन्नन्तर्हृदये यथा ब्रीहि-र्वा यवा वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपितः सर्विमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच ॥ ( ५, ६, १ ) अर्थः — यह मनोमय पुरुष प्रकाशमान सत्य स्वरूष है, वह अन्तहेद्य में धान अथवा जो के सदश चमकता है। वह सब का ईश्वर, सबका अधिपति इस जगत में जो कुछ है सब पर शासन करता है।

छान्दोग्योपनिषद् के अष्टम अध्याय में जो दहर विद्या का वर्णन है वह भी इस संवित् कमल में ही अहं संवित् के ध्यान पृत्रेक ज्योति दर्शन द्वारा ब्रह्म शांति की विद्या है।

### स्वाधिष्ठान चक्र

( 30, )

तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं
तमीडे संवर्त जननि महतीं तां च समयाम् ।
यदालोके लोकान् दहति महतिक्रोधकलिते
अद्याद्रीया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति ।।
अपाठान्तर—द्याद्रीभिद्रिंगः

अर्थ:—हे जननि! तर स्वाधिष्टान चक्र में अग्नितत्त्व को अधिष्टान (प्रभाव) में रखने के लिये जो संवर्ताग्नि रहता है, उसकी और उस महती समया देवी की मैं स्तुति करता हूं, जिस समय संवर्ताग्नि बड़ी कोंध भरी दृष्टि से लोकों को जलाने लगता है, उस समय समया देवी की दयाई दृष्टि शीतल उपचार करती है।

स्वाधिष्ठान=स्व+अधि+स्थान, कुण्डलिनी शाक्ति का जागने के अपना स्थान।

संवर्ताभि=अच्छी तरह से वर्तमान रहने वाला आभि । प्रलयाभि को संवर्ताभि कहते हैं । यह रुद्र का रूप है ।

समया देवी=समयाचार की देवी।

कुंण्डिलनी शक्ति के जागने का फल समाधि है। कुण्डिलनी महायोग का एक अंग ल्ययोग भी है और षट् चक्र वेध द्वारा तत्वों का वेध पूर्वक प्रतिप्रसवक्रम भी एक अंग है। प्रतिप्रसवक्रम प्रसव के उलट कम को कहते हैं। अर्थात् योगी प्रतिप्रसवक्रम का आश्रय लेकर ही षट् चक्र वेध करता है और पंच महाभृतों पर जय प्राप्त करता है। प्रलय के समय भी संवर्तीक्ष पृथिवी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन करता हुआ, सब तत्वों को प्रकृति लीन कर देता है।

सृष्टिकम में शक्ति प्रभवाभिमुख होकर फिर विविध रचना करने लगती है, मानो वह देवी दयाई दृष्टि से संवर्ती को शान्त करके लोकानुमह करती है। वास्तव में सृष्टि स्थिति और संहार की त्रिधा शक्ति निरंतर अणु २ में कार्य करती रहती है, परन्तु योगी क षट्चक वंध के समय लयकम प्रधान रहता है इसिल्ये कहा गया है कि स्वाधिष्ठान चक्र में अभितत्व का संयम पूर्वक प्रयोग होकर पृथिवी और जल दोनों का वंध मूलाधार में होता है और अभि का वंध मणिपूर में होता है। जैसा श्लोक ९ में समझाया जा चुका है। यदि यह लयकम तीत्र हो तो शरीर के नष्ट होने की सम्भावना हो सकती है, परन्तु ऐसा होता नहीं, शरीर ही तो दोनों मोक्ष का और भाग का साधन है। जब तक जीवन मुक्ति की दशा की प्राप्ति नहीं होती. शरीर की रक्षा करना परम कर्तव्य है। इसिल्ये पर्चक्रवेध द्वारा लयकम और शरीर का पुनः निर्माण एवं संगठन अथवा जीणींद्वरा रूपी सृष्टि स्थिति कम भी युगपद् चलता रहता है। इसी अभिपाय से संवर्तीम की संहार किया को संयम में रखने के लिये समयादेवी अपनी द्याई दृष्टि से शीतल उपचार करती रहती है।

अनाहत् चक्र के नीच नाभिस्थान में मणिपूर, और उसके नीचे उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान. और गुदा के पास मुलाधार की स्थिति है। दोनों के वीच में योनि स्थान है, जो अग्निकी पीठ मानी जाती है। योनिस्थान का संबंध स्वाधिष्ठान से भी है, इसिलये अग्नि को स्वाधिष्ठान चक्र में रहन वाला कहा गया है। श्लोक ९ की पद् रचना, इस दृष्टिकोण को सामने रख कर, समझनी चाहिय । यह कहा जा चुका है:-- 'महींमृलाधारे कमपि, मणिपृरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने, इत्यादि मित्वा...। अर्थात् मूलाधार में पृथिवी और जल को भी, और मणिपूर में अग्नि को, जो स्वाधिष्ठान में स्थित है, वंध करके इत्यादि'। उस श्लोक में तत्वों के वेध का स्थान एवं ऋम बताया गया है, और उनकी स्थिति के लिये केवल अग्नि तत्त्व के स्थान का संकेत है, अन्य तत्वों के स्थान का नहीं, क्योंिक अन्य तत्वों के स्थान और उनके वध के स्थान एक ही हैं। केवल स्वाधिष्ठान चक्र में जल और अग्नि दोनोंका संधि स्थान है। इसलिये वायु के पश्चात् अग्नि का वर्णन करने के लिये पहिले उसकी स्थिति के स्थान स्वाधिष्ठान का और फिर बेध के स्थान मणिपूर का अगले स्रोक में वर्णन किया गयाहै। जल तत्व का मूलाधार में वेध होकर वह मणिपूर रूपी अन्तरिक्ष में मेघों के रूप में प्रकट होता है और मेघों की सहायता से अभि का वेध होकर वह विद्युतामि में परिणत हो जाती है। जिसका सुन्दर वर्णन अगले स्रोक में है।

स्वाधिष्ठान में संवर्ताम शिव स्वरूप है और समयादेवी जल की शिवात्मिका शक्ति, और मणिपूर में मंघेश्वर पर्जन्य जल की शिवात्मिका शक्ति है और सौदामिनी अग्नि की शक्त्यात्मिका शक्ति। इसलियं स्वाधिष्ठान में संवर्ताति की ३१ और समयादेवी की २६, और मणिपूर में मंघेश्वर की २६ और सौदामिनी की ३१ किरणें माननी चाहिये। परन्तु स्वाधिष्ठान में जल की ५२ किरणों का स्थान है और मणिपूर में अग्नि की ६२ किरणों का, परन्तु दोनों का संक्रमण होने से विपरीतता दृष्टिगोचर होती है।

श्रह्माण्ड और पिण्ड में शक्ति का अनुभव आधि मौतिक,
आधि दैविक और आधित्यात्मिक दृष्टि से तीन
विभिन्न स्तरों पर
शक्ति के
शक्ति के शक्ति का आधार पर कार्य कर रहा है उस शक्ति
का हम अनुभव, ताप, शब्द, प्रकाश, जुम्बक,
और विद्युत् के रूप में सदा देखते हैं और उनकी सहायता से अनेक
कार्य करते हैं। परन्तु विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये
सब रूप किसी एक ही शक्ति के परिणाम है। शक्ति का यह रूप
अधि भौतिक (physical) कहलाता है। दूसरा रूप हम अपने
शरीर में अनुभव करते हैं, जो देह, इन्द्रियों और मन बुद्धि में काम
करता है। उसे हम अध्यातम रूप कहते हैं। परन्तु अध्यातम शक्तियां

वाह्य शक्तियों की अपक्षा रखती हैं, जैसे दृष्टि सूर्य की, रमना जरु की इत्यादि । इस संबंध को अधि देव कहते हैं । इसिलिये प्रत्येक इन्द्रिय का पृथक २ अधिदेवता है। उनके नाम ये हैं अहंकार का रुद्र, चित्त का क्षेत्रज्ञ, बुद्धि का ब्रह्मा, मन का चन्द्रमा, अवण का आकाश, स्पशे का वायु. दृष्टि का सूर्य, रसनेन्द्रिय का बरूण, गन्ध का पृथिवी, वाणी का सरस्वती, हाथों का इन्द्र, पैरों का सर्वाधार विप्णु, मैथुन का प्रजापति और मल त्याग का यमराज मृत्यु । अर्थात् प्रत्येक इन्द्रिय में उक्त देवताओं की दाक्तियां कार्य करती हैं, जो उनका ब्रह्माण्ड से संबंध जोडती हैं। प्राण का सूर्य, अपान का पृथिवी, समान का आकाश, ज्यान का वायु और उदान का अग्नि अघिदेव हैं। पृथिवी की आकर्षण शक्ति (gravitation) को ही अपान शक्ति कहा जाता है, उसका संबंध विष्णु और मृत्यु दोनों से है, इसिलये उसे मर्त्य लोक भी कहते हैं। कहा है— ' पृथिवि त्वया धृता छोका देवि त्वं विष्णुना धृता।' अपर उठाने वाली शक्ति उसकी प्रति पक्षी शक्ति उदान है, उसका संबंध अभि से है। अग्नि की ज्वाकायं ऊपर उठती हैं, वायु तप्त होकर ऊपर उठता है, इसी तरह मृत्यु के पश्चात् उदान ही जीव को कर्मानुसार अन्य लोकों को ल जाता है।

जिस प्रकार वाह्य शक्तियों का एक आधार शेष नाग माना जाता है, उसी प्रकार अभ्यन्तर शक्तियों का आधार कुण्डलिनी शक्ति मानी जाती है। परन्तु सब शक्तियों का, जिनमें शेष नाग और कुण्डलिनी रूपी आधार भी सम्मिलित है, उद्य और अस्त पद परमात्मा ही है। इसलिय परमात्मा की अपक्षा से सब शक्तियों क रूप अनित्य हैं, परन्तु आधार आध्य की अपेक्षा से आधार को अचल कहते हैं। इसलिये कुण्डलिनी का प्रसिष्ठ रूप भी अचल समझना चाहिये। कुछ लोगों की धारणा है कि कुण्डलिनी जागकर सब सुषुन्ना में प्रवेश कर जाती है। परन्तु यह धारणा गलत है, वह अपने आधार स्थान पर स्थिर स्थित में नित्य रहकर भी सुषुन्ना में शक्ति का संचार करती रहती है। और सुपुन्ना में भी स्वाधिष्ठान चक्र पर जागृत अवस्था में नित्य रहती है, जैसे के चक्र के नाम से स्पष्ट है, परन्तु इस चक्र पर उसका रूप पिण्डात्मक होता है। कहा है

पिण्डं कुण्डिकिनी शाक्तिः पदं हंसः प्रकीर्तितः । रूपं विन्दुरितिख्यातं रूपातीतस्तु चिन्मयः ॥

अर्थ:— कुण्डिलिनी, हंस, विन्दु, और चिति शक्ति सब एक ही शक्ति के रूप हैं। पिण्ड रूपा कुण्डिलिनी, त्राण पद्र स्वरूपा इंस, रूपात्मिका विन्दु और रूपातीता चिति शक्ति है।

प्रमुप्त कुण्डिलिनी का स्थान आधार चक्र के नीचे, और जाग्रत कुण्डिलिनी का स्थान स्वाधिष्ठान में है। हंस रूपा हृदय चक्र में रहती है। विन्दु के विषय में अन्यत्र लिखा जाना है, और चिति शक्ति का स्थान सहस्रार है। विशुद्ध चक्र में शक्ति का विशुद्ध स्वरूप रहता है। यद्यपि इन केन्द्रों पर जगाने के पश्चात् शक्ति सदा रहती है परन्तु उनके विकास की तारतम्यता में अन्तर होता रहता है। उपर कहा जा चुका है कि ग्रंथियां तीन हैं – त्रह्मग्रंथि. विप्णु-ग्रंथि और रुद्ग्रंथि। ग्रंथि गांठ को कहते हैं। ग्रंथि त्रय और दो भिन्न वस्तुओं को जोडने या बांधने के अध्यास हिये गांठ से काम हिया जाता है और प्रायः

एक ही वस्तु में विकार आ जाने पर उलझनों की प्रेथियां पड जाया करती हैं। जैसे केशों अथवा धार्गों में। अध्यातम प्रेथि के स्वरूप का वर्णन श्रीगोम्बामी तुलसीदासजी ने इन शब्दों में किया है—

जड चेतन की श्रंथि पड गई। जद्पि मृषा छूटत कटनई।।

अर्थात् जड प्रकृति और चेतन आत्मा की गांठ पड गई है, यद्यपि वह झुठी है, तो भी बडी कठिनता से खोली जा सकती है।

आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप निर्विकारी है और देह इंद्रियों और मनबुद्धि का संघात प्रकृति के विकार हैं, दोनों में गठबंधन होना असंभव है, परन्तु दोनों का भिन्न-भिन्न स्तरों पर ऐसा तादात्म्य दिखता है कि उनके प्रथक होने का ज्ञान अति दुर्छम हो रहा है। जैसे देह के अभिमान से आत्मा अपने को देह के धर्मवाला समझता है। दार्शनिक परिभाषा में इस मिथ्या प्रतीति को अध्यास, विपर्थ्य ज्ञान अथवा ख्याति कहते हैं।

श्रीमच्छकंर भगवत्पाद ने अध्यास शब्द को इस प्रकार समझाया है। आत्मा अहं अथवा अस्मत् पद है, और प्रकृति युप्मत् पद है। पहिला विषयी है और दूसरा विषय दोनों प्रकाश और तमवत् विरुद्ध स्वभाव वाले हैं परन्तु दोनों एक दूसरे के भाव को

प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात् चिदात्मक आत्मा विषयी में युप्मत् प्रत्यय की प्रतीति गोचर विषय और उसके धर्मों का भाव और इसके विपरीत विषय और विषय के धर्मों में विषयी का और उसके धर्मों का आभास दिखने लगता है। इस इतरेतर अध्यारोपण के मिथ्या ज्ञान को अध्यास कहते हैं। यह स्मृतिरूप होता है और पूर्व दृष्ट अर्थात् पहिले देखे हुए किसी पदार्थ के अन्यत्र अवभास द्वारा उत्पन्न हुआ करता है। पूर्व मिमांसा वाले इसे अख्याति, वैशेषिक और नैयायिक इसे अन्यथा ख्याति. शून्यवादी असत् ख्याति, बौद्ध लोग आत्म-एयाति, सांख्यवादी सदसत् ख्याति और वदान्तवादी उसे अनिवचनीय ख्याति कहते हैं। परन्तु इस सिद्धांत में सब एक मत हैं कि यह एक वस्तु का अन्यत्र मिथ्या अवभास मात्र है। उक्त मिथ्या अवभास की निवृत्ति को और आत्म तत्व के गुद्धचतन ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। आत्मा में देहाध्यास अथवा देह में आत्माध्यास की निवृत्ति स्वरूप ही चडचेतन की श्रंथि का छुडाना है, जिसका सुन्द्र निरूपण श्रीगोस्वामीजी ने ज्ञान दीपक में किया है। अध्यात्माध्यास प्रकृति के तीन गुणों के योग से तीन स्तरों पर प्रतीत होता है, सत्वगुण के योग से उत्पन्न हुए अध्यास को विष्णुग्रंथि, रजोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को ब्रह्म ग्रंथि और तमोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को रुद्र ग्रंथि कहते हैं। इसिलये स्थूल देहाध्यास को रुद्रग्रंथि, इंद्रियजनित अध्यास को ब्रह्मग्रंथि और अन्तःकरण के योग से उत्पन्न अध्यास को विष्णुग्रंथि

कहते हैं। त्रह्मश्रंथि का स्थान म्लाधार में. विष्णुश्रंथि का स्थान हृदय में और रुद्रश्रंथि का स्थान आज्ञाचक में समझना चाहिये। लिलतासहस्रनाम में श्रंथित्रय के स्थानों का वर्णन इस प्रकार हैं:—

> मृकाघारैकनिकया ब्रह्मग्रीथ विमेदिनी । मणिपृरान्तरुदिता विष्णुग्रीथे विमेदिनी ॥ ८९ आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रीथे विमेदिनी । सहस्रारास्वुजारूढा सुवासारामिवर्षिणी ॥ ९०

भृतजय होने पर रुद्रग्रंथि का, इंद्रिय जय होने पर ब्रह्मग्रंथि का ओर मनोजय होने पर विष्णुग्रंथि का वेध जानना चाहिये। भृतजय होने पर मधुमतीका भृमिका का उद्य होता है और इंद्रिय एवं मनोजय होने पर मधुपतीका भृमिका का। इनसे पूर्व कुण्डलिनी जागरणोपरान्त रजतमोमिश्रित सत्व गुण की भृमिका का नाम प्रारम्भ कल्पिका और ऋतंमरा प्रज्ञा के उद्य होनेपर शुद्धसत्व गुण प्रधान भूमिका का नाम मधुमती भृमिका है। देखें योगदर्शन विभृतिपाद सन्न (५१) पर व्यास भाष्य और श्लोक १८ प्रष्ठ (१३०)।

संवर्ता मि प्रत्यामि को कहते हैं, उसे पाताल स्थित काला मि भी कहते हैं। शंकर भगवत्याद ने निम्न चक्रों में चि खु त्रय रिश्यत अग्नि को जो ल्याभिमुख होकर सब तत्वों को अपने २ कारण में लीन करता है, संवर्ता मि कहा है। क्यों कि केवल तीन ही अग्नियों का यहां वर्णन है, अर्थात स्वाधिष्ठानस्थ संवर्त अग्नि, मणिपृरस्थ वैद्युता मि और हृदय में सूर्य अग्नि। वास्तव में ५ अग्नि जानना चाहिये। इस विषय पर योग शिखोपनिषत् में पांच ही अग्नियों का ध्यान वताया गया है। वह इस प्रकार है:—

> स्थृतं सृक्ष्मं परंचेति त्रिावेधं ब्रह्मणो वपुः । स्थूतं शूक्रात्मकं विन्दुः सृक्ष्मं पंचाग्निरूपकम् ॥ (५,२८) सोमात्मकः परः प्रोक्तः सदासाक्षी सदाच्युतः ॥

अर्थ: — ब्रह्म का शरीर त्रिविघ है — स्थूल, सूक्ष्म और पर । शुक्र (वीर्य) स्थूल रूप है, पञ्चामि सूक्ष्म रूप है और सोम पर रूप है, जो अच्युत सदा साक्षी है । स्थूल विन्दु से पंचामि का संबंध प्रथम ग्रंथि है, पंचामि से पर विन्दु का संबंध दूसरी ग्रंथि है और पर विन्दु से आत्मा का संबंध तीसरी ग्रंथि है । आग पंचामियों का वर्णन करते हैं:—

पाताकानामधो भागे काकाग्नियः प्रतिष्ठितः ॥ (५,२९)
मूकाग्निः शरीरेऽग्नियेसमान्नादः प्रजायते ।
वडवाग्नि शर्गरस्थो स्वाधिष्ठाने प्रवर्तते ॥ (५,३०)
काष्ठपाषाणयोवीन्हिद्धीस्थिमध्ये प्रवर्तते ।
काष्ठपाषाणजो वन्हिः पर्थिवो ग्रहणगतः ॥ (५,३९)
अन्तरिक्षगतो वन्हिवैद्युतः स्वान्तरात्मकः ।
नभःस्थः सूर्य रूपोऽग्नि नाभिमण्डकमाश्रितः ॥ (५,३२)
विषं वर्षति सूर्योऽसो स्रवत्यमृतमुन्मुखः ।
ताकु मूके स्थितश्चन्द्रः सुधां वर्षत्यधोमुखः (५,३३)

भूमध्य निक्तया विन्दुः शुद्ध स्फटिक संनिभः।
महा विष्णाश्च देवस्य तत्सृष्ट्मं रूपमुच्यते ॥ (५. ३४)
एतत्पंचाग्निरूपं या भावयेडवुद्धिमान् धियः।
तेन भुक्तंच पीतंच हुतमेव न संशयः॥ (५. ३५)

अर्थ:— पातालों के अघोमाग में जो कालाझि रहता है, वह शरीर में मूलाधार का आंध्र है, जिससे नाद उत्पन्न होता है। स्वाधिष्ठान में वडवाझि रहता है। काष्ठ पाषाण का जो अधि है वह अस्थियों में रहता है, उसे पर्थिव अधि कहते हैं। अन्तरिक्ष में जाकर अर्थात् मणिपूर में वह ही स्वान्तरात्मा स्वक्रप विद्युत् अधि है। आकाशस्थ अधि सूर्य है वह नाभि (सूर्य) मण्डल में आश्रित है। यह सूर्य विष की वर्षा करता रहता है परन्तु उन्मुख होकर अमृत का स्नाव करता है। विन्दु अमध्य में लीन होकर शुद्ध स्फटिक सदश हो जाता है, जो महा विण्णु देव का सूक्ष्म रूप कहलाता है। इस प्रकार पंचाधि का जो बुद्धिमान ध्यान करता है, उसका खाया-पीया हुआ आहुति के तुल्य है, इसमें सन्देह नहीं।

छान्दोग्य उपनिषद् के पांचवं अध्याय के खण्ड ३ से नवम खण्ड तक जिस पंचाझि विद्या का वर्णन मिलता है, उसीका यहां लय कम बताया गया है। छान्दोग्य कथित पंचाझि विद्या की गाथा इस प्रकार है। अरुणि के पुत्र श्वेतकेतु से पांचाल देश के राजा प्रवाहण जैबलि ने ५ प्रश्न किये, परन्तु वह एक का भी उत्तर न दे सका, तब उसने अपने पिता से पूछा, परन्तु वह भी नहीं जानता था। इसलिये अरुणि अपने पुत्र को साथ लेकर राजा के पास गया और उससे उन प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा की।
राजा ने कहा यह पंचािम विद्या कहलाती है। वे प्रश्न इस
प्रकार हैं:-क्या तुम जानते हो कि सब जीव मरकर यहां से जाते हैं,
क्या तुम जानते हो कि फिर यहां लेटकर आते हैं, क्या पितृयान
और द्वयान दोनों मार्गों को जानते हो, क्या जानते हो कि क्यों
यह लोक कभी नहीं भरता, अर्थात् इस अवागमन का चक्र कभी
बन्द क्यों नहीं होता, और क्या यह भी जानते हो कि पांचवीं
आहुति में जल से यह देह कैसे बनता है? इन प्रश्नों को पूलने का
राजा का अभिपाय स्पष्ट है कि जो मनुष्य प्रभव कम को जानता है,
वह ही आवागमन से छूटने के लिये देवयान मार्ग का द्वार खोलते
समय, इसका प्रतिकार स्वरूप प्रति प्रसव कम भी जानने का यत्न
करेगा, नहीं तो आवागमन का चक्र कभी बन्द नहीं होता।

राजा न जो प्रभव क्रम बताया वह इस प्रकार है:---

- (१) द्युलोक प्रथम अग्नि है, जिसमें सूर्य रूपी ईंधन जल रहा है, उसमें देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं, और उससे सोम उत्पन्न होता है।
- (२) पर्जन्य दूसरी अग्नि है, उसमें सोम की आहुति दी जाती है और वर्षा उत्पन्न होती है।
- (३) पृथिवी तीसरी अमि है, उसमें वर्षा की आहुति दी जाती है और अन्न उत्पन्न होता है।
- (४) मनुष्य का देह चौथी अग्नि है, उसमें अन्न की आहुति दी जाती है और शुक्र उत्पन्न होता है।

(५) स्त्री का गर्भ पांचवीं अग्निहे, उसमें शुक्त की आहुति दी जाती है और वालक का देह उत्पन्न होता है।

जो मनुष्य इस कम को उल्हाना चाहते हैं, उनको ब्रह्मचर्यवत अथीत् ऊर्द्ध्व ऐता रहने का व्रत धारण करके तप करना चाहिये। तब देवयान का मार्ग खुलता है।

वहिमुख शुक्त संतानोत्पादक होने से सृष्टिक्रमामिमुख रहता है, परन्तु ऊर्द्ध्व होकर अभ्यन्तर पंचामियों द्वारा उत्तरात्तर सृक्ष्म होकर श्रमध्य में सोमात्मक परिवन्दु के रूप में छोट जाता है। म्लाधार से शक्ति का उत्थान होना प्रथम अभ्यन्तर अिम है, जिसके योग से शुक्त की ऊर्द्ध्वगित होती है, फिर वह म्वाधिष्ठान की अिम से सृक्ष्म होकर सब अम्थियों में पृथिवीतत्व का बंध करता है और मांस एवं रुधिर में भी जल का बंध करके मणिपूर चक्र में विद्युत्— रूप अधिक सृक्ष्म होकर सूर्य को उन्मुख करता हुआ चन्द्र मण्डल में पहुंच कर सोम में परिणत हो जाता है। प्रसव कम में सोम ही शुक्त के रूप में परिणत हुआ था, प्रतिप्रसव कम में वह फिर अपने पूर्व रूप में आ जाता है। श्रद्धा के सकाम होने से सोम प्रसवा-मिमुख होता है और उस ही श्रद्धा के निष्काम होने पर वह अपने कारण हैरण्यगर्भ रूपी समष्टि प्राण में लीन हो जाता है। समष्टि प्राण स्वयं ब्रह्म की किरण ही है। कहा है

स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्द्धां खंवायुज्येतिरापः पृथिकी इत्यादि ! (प्र॰ ६, ४) अर्थ:— उसने प्राण की सृष्टि की, प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिबी इत्यादि । उक्त प्रतिप्रसव कम षड्चक वेध का विषय है ।

इस संबंध में यह बात भी जानने योग्य है कि विशुद्धचक्र की डाकिनी शक्ति का संबंध त्वचा से, अनाहत् की राकिनी शक्ति का रुधिर से, मणिपूर् की लाकिनी शक्ति का मांस से, स्वाधिष्ठान की काकिनी शक्ति का मेदा से, मूलाधार की साकिनी शक्ति का अस्थि से, आज्ञा की हाकिनी शक्ति का मज्जा से और सहस्रार की याकिनी शक्ति का मंबंध शुक्र से है। देखें लिलता सहस्रनाम स्टोक (१४९—१६१)

पृथिवी के गर्भ रूपी पातालों में जो अधि है, वह अधि का एक रूप है, दूसरा रूप मृतल पर काष्ट्रपाषाणादि में है, जल में रहने वाला तीसरा रूप है, विद्युत अधि का चौथा रूप है और सूर्य में अधि का पांचवा रूप है। उप्णता, प्रकाश और प्राणशक्ति तीनों का सूर्य के ताप में युगपद समावेश रहता है। चन्द्रमा सूर्य के ताप को स्वयं पी लेता है और शीतल प्रकाश एवं सोम के रूप में प्राणशक्ति को अपनी चंद्रिका के साथ पृथिवी पर मेजा करता है। प्राण ही जीवन शक्ति है, जिसको चंतन शक्ति भी कहते हैं। प्राणमय कोष की प्राण अपनादि ५ वृत्तियां चंतन शक्ति की स्थूल कियायें हैं। चिति स्वरूप प्राण ही उपरोक्त श्रुति में ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला सोम कहा गया है अधि के उपरोक्त पांचों रूप अधिमौतिक स्तर पर बताये गये हैं, वे परस्पर में संबंधित हैं और एक अधि के ही रूपान्तर हैं और उन

का चन्द्रमा से भी संबंध है। अब आध्यातम रूप समझाने हैं। जैसे पृथिवी के गर्भ में सात पाताल माने जाने हैं, वैसे ही देह के अधी-भाग में चरणों का तलभाग, ऊपर का भाग, गुल्फ, जंघा, जानू, उरु और नितंब सान पाताल समझे जाते हैं इनमें फेलो हुई नाडियां मणिपूर चक्र से निकलती हैं, इनके द्वारा जो अग्नि इन अंगों को तप्त रखता है वह पातालाभि है। उसका स्थान मूलाधार तक है। वह ही अग्नि ऊपर के भाग में हिड्डियों में व्याप्त है उसे पार्थिव अग्नि कहा गया है। आस्थि, मजा और शुक्र में भी यह ही पार्थिव अग्नि कार्य करता है। शुक्र में भी दो शक्तियां कार्य करती हैं. मजा से बनने के कारण उसमें एक प्रजनन शक्ति वाला भाग है, दूसरा प्राण शक्ति वाला भाग । प्रजनन के लिये प्राण शक्ति आवश्यक नहीं होती, इसिलये प्रश्ना पनिपद् में कहा है कि रात्रि में रतिक्रिया के रमण करने वालों की प्राण शकि का हास नहीं होता, और वह ब्रह्मचारी के ही तुल्य हैं, पर्न्तु दिन में रमण करने वालों के प्राण भी नष्ट होते हैं, इसिलये दिन को रितिकिया का निष्ध है।

> प्राणं वा एते प्रस्क्रन्दिनत ये दिवा रत्यासंयुज्यन्ते, ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रां रत्यासंयुज्यन्ते।

> > (प्र० १, १३)

प्रजनन द्रव्य में सातों घातुओं का बीज है, वह भाग उद्ध्वे होकर अन्नमय कोष को पुष्ट करेगा, और दूसरा प्राण वाला भाग प्राणमय को पुष्ट करेगा । और इस स्तर पर दोंनों का पृथकरण होने से अन्नमय कोप से प्राणमय कोष का पृथकरण होगा। शुक्र में दोनों कोषों की बीजरूप से प्रंथि रहती है, उसके टूटने से दोनों कोषों की गांठ खुल जायगी। इसलिये कामवासना की वृद्धि से यह प्रंथि दृढ होती है और ब्रह्मचर्य अर्थात् उद्ध्वरता होने से यह प्रंथि शिथिल होती है। प्रजनन शक्ति वाले इव्य से प्राण शक्ति का पृथक्करण होने पर वह विद्युत्तामि, सूर्योमि-कम से सोम में परिणत हो जायगी। प्राण का सोम से पृथक्कर दूसरी प्रंथि का और सोम का आत्मत्व में लयकरण तीसरी प्रंथि का बंध है।

दूसरा प्रजनन शक्तियुक्त द्रव्य जो रुधिर के और अण्डकोषों के रस के योग से बनता है वह भी प्राण शक्तियुक्त होता है, परन्तु वहां दोनों का वीथे में एकीकरण रहता है। स्वाधिष्ठान में जल और अग्नि का संधि स्थान है, इसलिये जलस्थ अग्नि को बडवाग्नि नाम दिया गया है। समुद्र में रहने वाले अग्नि को बडवानल कहते हैं। मणिपूर में सोदामिनी स्वरूपा विद्युत् अग्नि है, जिसको अन्न को पचान वाला वैश्वानर अग्नि भी कहते हैं, उसको समान वायु भी कहते हैं और उसे ही स्वान्तरात्मा कहा गया है।

जब कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है, तब उसे मूलामि का प्रज्वलन समझना चाहिये। जिसकी किया नीचे पैरों में और उपर हिड्डियों में होती है, और साथ ही जल में भी। अर्थात मांस, रुधिर मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र सातों धातुएं संतप्त हो जाती हैं। इनके क्षुठ्ध अथवा मथन होने से शुक्र (वीर्य) की आहुति मूलाधार में पडती है। वह बिहर्मुख होकर जब स्त्री के गर्भाशय में पोषण पाता है तो एक नये शरीर की रचना करता है, परन्तु जब अन्तर्मुखी होकर उसकी मूलाभि में आहुति दी जाती है

तो वह उर्द्ध्व मुख होकर सूक्ष्म म्तरों पर चटने रुगता है। जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। उन सूक्ष्म म्तरों पर चटने की क्रिया को अन्तः पंचािम याग कहते हैं। छान्दोध्य उपनिषद में प्राकृतिक बाह्य पंचािमयाग का वर्णन है, योग शिखोपनिषद में रुयाभिमुख अन्तर्याग का संकेत है।

जेस सूर्य का ताप वायु मण्डल के भूमि के निकटस्थ निम्न स्तरों को ही संतप्त कर सकता है, उपर के पर्वत शिखरों के स्तर को नहीं तपा सकता. जिसका कारण यह है कि निम्न स्तरों की वायु भूमि की उप्णता से अथवा समुद्र के जल की उप्णता से तप्त होकर उप्ण हो जाती है, परन्तु उपर के स्तरों की तरल वायु उतनी तप्त नहीं हो सकती । इसी प्रकार जब सूर्य अधोमुख होता है तो देह की सब धातुओं को संतप्त कर देता है, और उसको विष बरसान वाला कहा जाता है। परन्तु जब बह उर्द्ध्व मुख होता है तब सुषुम्ना पथ के सूक्ष्म स्तरों पर चमकन लगता है, और उसको दिस के संतप्त करने वाली शक्ति उद्दिश्व गामिनी हो जाती है, जिससे उपर के भूमध्यस्थ चन्द्र मण्डल पर प्रकाश पडने लगता है। उस प्रकाश को सोम कहते हैं। चन्द्रमा का नाम सोम भी है। और मध्य के विशुद्ध चक्र पर विशुद्ध सोम का ही प्रकाश चमकने लगता है।

वास्तव में अग्नि, विद्युत् और सूर्य तीनों एक ब्रह्म तेज से ही प्रकाशमान है। इसीप्रकार पांचों अग्नियां एक चिति शक्ति से प्रकाशमान समझनी चाहियें, और चिति शक्ति का स्थान आज्ञा चक्र के ऊपर है, ओर सोम ही उसका शुद्ध स्वरूप है, इसिल्ये उसे पर विन्दु अथवा ब्रह्म का पर रूप कहते हैं।

जिन साधकों की कुण्डिलनी शक्ति का जागरण नहीं हुआ है,
परन्तु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उनको
श्रद्धा का अपनी श्रद्धा पर संयम करना अत्यावश्यक है।
ब्रह्मचर्य से क्योंकि जब तक काम वासना का वेग कार्य

सम्बन्ध करता रहता है, गुक्र अन्तमुखी नहीं हो सकता।

काम वासना भी स्त्रीसंग की ओर प्रेरणा करने वाली एक प्रकार की राजसी श्रद्धा का ही रूप है। जब सात्विक श्रद्धा का उदय होता है और देव वृद्धि अश्रवा पूज्य वृद्धि उत्पन्न होती है, तब तुरन्त काम वासना शान्त हो जाया करती है। श्रद्धा ही विहर्भुखी होकर सृष्टि का कारण बन जाती है जैसा ऊपर पंचािश विद्या में कहा गया है और अन्तर्भुखी रहने पर श्रद्धा ही मोक्ष का साधन होती है। इसिलये श्रद्धा को सात्विक रखने पर स्थूल विन्दु की ऊर्द्ध्व गति संभव है, अन्यथा नहीं। देवता उसकी आहुति सृष्टि के हेतु बहिर्यागार्थ निम्न स्तरों पर देते हैं और मुमुक्ष आत्मिनन्तन रूपी अन्तर्याग द्वारा उसको उल्ट कम का अनुष्ठान करता है।

गुरु शिष्य का संबंध भी श्रद्धा के सूत्र से बंधा होता है। इसिलये गुरु शिष्य के संबंध पर भी कुछ विचार प्रकट कर के हम यहां विषयान्तर के दोष को पाठकों के छाभार्थ ग्रहण करते हैं।

# गुरु और शिष्य का सम्बन्ध और श्रद्धा।

गुरु और शिष्य में जो संबंध होता है, उसका सूत्र एक मात्र शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा ही है। यदि शिष्य की श्रद्धा शिथिल हो जाय, तो वह संबंध भी शिशिल हो जाता है। यह संबंध वास्तव में एक-पक्षी ही है, उभय-पक्षी नहीं। क्योंकि गुरु की शिप्य के पति श्रद्धा की भावना का होना संभव नहीं, श्रद्धा सदा अपने में बड़ों के प्रति ही हुआ करती है। पग्नु श्रद्धा की प्रतिक्रिया भी प्रेम के रूप में प्रकट हुआ करती है, जिससे शिप्य को गुरु की विद्या फलीमृत होती है। शिप्य गुरु की शरण में श्रद्धा की प्रेरणा से प्रेरित होकर जाता है, कि उसको वहां से उसकी जिज्ञास्य विद्या की उपलब्धि होगी। और आध्यात्म पथ का प्रिक गुरु से भौतिक स्तर पर उस प्रकाश की जिज्ञासा रखता है जो उस तीनों तापों से मुक्त करदे। इसल्ये वह ज्ञानी गुरु की खोज करता है परोक्षज्ञानी की नहीं, वरन् अनुभवी तत्व ज्ञानी की। श्री भगवान ने भी ऐसे ही ज्ञानी गुरु की शरण में जाने का आदेश किया है:— यथा,

तिहाद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ॥ गीता ॥

ज्ञानी गुरु योगी तो होना ही चाहिये, क्योंकि विना योग संसिद्धि के ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान् स्वयं कहते हैं कि:—

'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति । गीता ।

परन्तु योग से भोग और भोगों से रोग भी होते हैं, यह देखने में आता है। इसिल्ये यदि गुरु में योग के साथ-साथ भोग भी हों तो हवे की बात है, क्योंकि योगी के पास भोगों की समृद्धि उसकी सिद्धियों का परिचय देती है। परन्तु भोगों के साथ रोग भी गुरु की संवा में आ उपस्थित हों और रोगों के निवारणार्थ गुरु घबरा कर साधारण डाक्तरों वैद्यों का आश्रय ढूंढता फिरे, तो उसके योग को बहा लग जान की आशंका है। और उससे शिप्य की श्रद्धा में भी देस लगने की संभावना है।

भोग और रोग दोनों पूर्वार्जित् प्रारव्ध कमों का भी फल हो सकते हैं, जिनका योग की सिद्धि से कोई संबंध नहीं होता, परन्तु एक योगी और ज्ञानी महापुरुष से यह भी आशा की जाती है कि वह बीतराग होने के कारण भोगों में फंसेगा नहीं, और योगज और प्रारव्धज दोनों प्रकार के भोगों को पास नहीं पठकने देगा, यदि उनसे रोग उत्पन्न होते दिखते हैं, और यदि प्रारव्धवश रोगों का आक्रमण भी हो, तो अपने योग बल से उनको परास्त करता हुआ उन्हें वह सहन करेगा, न कि साधारण मनुष्य के सहश भोगासिक का कुपय्य करके उनका पोषण करेगा।

यदि किसी गुरु को भोगासक्त और रोगाक्रांत देखा जाय, तो स्वभावतः शिष्य की श्रद्धा भंग हो जाने में आश्चर्य नहीं। परन्तु उसका दुष्परिणाम शिष्य के लिये उसके सर्व-नाश का कारण बन जाता है।

तैत्तिरीयोपनिषत् की ब्रह्मानन्दब्ली के चतुर्थ अनुवाक् में श्रद्धा को विज्ञानात्मा का शिर बताया गया है, और योग को उसकी आत्मा । विज्ञानात्मा के ऋत् और सत्य दोनों पक्ष हैं और महत् उसकी प्रतिष्ठा पुच्छ है । शिर के कट जाने पर आत्मा शरीर को छोड देती है, और शिर के विकार से दोनों हाथ निकम्मे अर्थात् पक्षाघात के रोगी हो जाते हैं. और प्रतिष्ठा भी नहीं रहती। अर्थात् अद्धा की कभी होते ही उससे योग, सत्य और ऋत तीनों विदा होने लगते हैं और महत् का सहारा छूट जाता है। महत् से आनंदमय सगुण ब्रह्म का ही यहां अभिप्राय है, क्योंकि साधक की प्रतिप्ठा उसी के आधार पर होती है, न कि लोक प्रतिष्ठा पर। विज्ञानमय कोष का आधार आनन्दमय आत्मा ही है, उसे स्वयं परमात्मा का प्रतीक समझना चाहिये।

जब विज्ञानात्मा ही न रहा, तो मनोमय, प्राणमय और अन्नमय आत्मा की क्या दशा होगी यह पाठकगण म्वयं समझ सकते हैं।

## मणिपूर चन्न

(80)

तिस्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिरपुरणया स्पुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् । तव श्याम मेघं कमिप मणिपूरैकशरणं निषेषे वर्षन्त हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् ॥

शब्दः कमपि=जलको भी, इर=अमि।

अर्थ:—तरे मिणपूर की शरण में गय हुए व्याम मेघों के कप धारण करने वाले के जल की भी सेवा करता हूं, जिन में अंवकार की परिपंथिनी अर्थात् प्रतिद्वृद्दिनी विजली की चमक आभरणों में जटित नाना रहों की चमक सहश इन्द्रधनुष का

रूप धारण किये हुए हैं, और जो अग्नि और सूर्य के ताप से संतप्त त्रिभुवन पर वर्षा कर रहे हैं।

मणिपूर चक्र में मेघेश्वर और सौदामिनी के रूप में शिव शक्ति का ध्यान बताया गया है। सूर्य का स्थान ऊपर सूर्य मण्डल में और अग्नि का स्थान नीचे स्वाधिष्ठान चक्रस्थ अग्नि मण्डल में होने के कारण, दोनों के ताप से सारा देहरूपी तीन खण्डों का त्रिभुवन तम होने पर जल बाप्प रूप से मणिपूर चक्र में मेघों का रूप घारण कर लेता है और मेघों में अग्नि वि ताकार चमकने लगती है। जिन को मेघेश्वर और सौदामिनी कहते हैं, और दोनों के योग से वर्षावत मारे शरीर में रस का सिंचाव होने लगता हैं।

#### मृलाधार

(8%)

त्वाधारे मुले सह समयया लास्यपग्या शिवा (नवा) त्मान मन्ये नवरम महाताण्डवनटम् । उभाभ्यामेताभ्यामुद्ध(भ)य विधिमुद्दिश्य द्यया सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननीमजगदिदम् ।।

अर्थ:— तेरे मूलाघार में लास्यपरा अर्थात् नृत्य करती हुई समया देवी के साथ, नवधा रसपूर्ण ताण्डव नृत्य करने वाले नृट-श्वर नवात्मा-शिवजी का में चिन्तन करता हूं। यह जगत् इन दोनों की जनक जननीवत् द्या से प्रभवाभिष्ठुख होने के कारण अपने को सनाथ मानता है। समया देवी से समयाचार की उपास्य देवी निर्दिष्ट है, लास्य भगवती के नृत्य का नाम है और ताण्डव इंकर के नृत्य का नाम है। नवरस युक्त ताण्डव नृत्य को महा ताण्डव कहते हैं। नो रस ये हैं— १. श्रृंगार, २. विभत्स, ३. रोड़. ४. अद्भुत, ५. भयानक ६. वीर, ७. हाम्य. ८. करुगा, ९. ज्ञान्त। ये नोरस माहित्य, कविता, नृत्य और गान विद्या के अंग हैं। नवात्मा ज्ञिवजी को कहते हैं. जिसकी व्याख्या उपर क्षोक ३४ के नीचे दी जा चुकी है।

आधार चक्र में पाण के निरोध होने पर योगी नृत्य करने रुगता है, कहा है

आधार वात रेशिन शरीं कम्पते यदा, आधारवात रेशिन योगी नृत्यित सर्वदा ॥ यो. शि. ६ २८) आधारवात रेशिन विश्वं तत्रेत्र दृश्यते । सृष्टिराधारमाधारमाधारे सर्व देवताः आधारे सर्ववेदाश्चतस्मादाधारमाश्रयेत् ॥ (६, २९.)

अर्थ:— आधार चक में जब प्राण शक्ति का निरोध होता है, तब शरीर कांपने लगता है योगी नृत्य करने लगता है, और वहां ही विश्व दिखने लगता है। आधार चक्र में जो सृष्टि का आधार है, सब देवता, सब बेद रहते हैं। इसलिये आधार चक्र का आश्रय हैना चाहिये।

समया देवी का नाम मूलाधार और स्वाधिष्ठान चकों के ध्यान में मिलता है, अन्य चकों के ध्यान में नहीं, इससे यह प्रतीत

होता है कि शंकर भगवत्पाद ने इन दोनों चक्रों में विशेष रूप से समयाचार की ओर रुक्ष्य कराया है, क्यों कि उनका ध्यान कौल .मत वार्लों को ही अभिष्ट है। समयाचार वार्लों को ऊपर के चक्रों पर विशेष ध्यान् देना चाहिये, मूलाधार और स्वाधिष्टान चक्रों पर नहीं । इसका कारण हम अन्यत्र भी कह आये हैं । देखें श्लोक ९। स्वाधिष्ठान चक्र के वेध से वीर्यपात इत्यादि की कियायें होने की सम्भावना है, और ब्रह्मचये, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के साधकों का उन कियाओं से पतन होने की आशंका है, इसिछये वेध कम को भी इसी प्रकार बताया गया है कि स्वाधिष्ठान चक्र को नहीं छोडा जाता । यह स्मरण रहे कि ऊपर के अनाहत् अथवा आज़ा चक का पूर्ण वेध होने पर नीचे के चक्रों का भी वेध स्वयं हो जाता है। इसिलये काम वासना की दीप्ति से रक्षा करने के लिये अनाहत् चक्र और आज्ञा चक्रों का अथवा नादानु-सन्धान का आश्रय लेना श्रेयस्कर है। हृदय चक्र में दहर विद्या, आज्ञा चक में शांभवी विद्या और नाद श्रवण तीनों के साधन शुद्ध और ऊंचे हैं। एक शांभवी मुद्रा के साधन से ऊर्द्ध्वरेतस् की सिद्धि के साथ २ खेचरत्व की सिद्धि हो जाती है। फिर बज्जौली किया की झंझट वृथा मोल लेकर पथअष्ट होने की संमावना का क्यों आवा-हन किया जाय।

पृथिवी तत्व की ६४ किरण आधी २ ताण्डवनटेश्वर और लास्य परा समया देवी से उद्भृत समझनी चाहियें।

# शिव नाण्डव

हिरण्यमयेनपात्रेग सत्यस्यापिहितंमुखम् । तत्त्वंपृषद्मप वृणु सत्यधर्माय दृष्ट्ये । (यजुर्वेद)

वेद कहते हैं कि सत्य का मुख सुवर्ण के पात्र से दका हुआ है, मानो सत्य की देवी ने सुनहरी घूंघट से अपना सुंदर बदन छुपा लिया है, अथवा उसकी सुनहरी अरुके ही मुख पर आ पडी हैं जो घूंघट का काम कर रही हैं। यदि कहें कि सूर्य अपनी ही किरणों में स्वयं छुप गया है तो अधिक ठीक है। यह उपमा आत्मद्व के लिए दी गई है। अध्यात्म-सूर्य जो सत्य है, अपनी माया के सुनहरी पडदे में स्वयं अंतर्हित हो रहा है। कोई-कोई दारीनिक विद्वान माया की अन्धकार से तुलना करते हैं, परन्तु माया का अर्थ सुवर्णमय विस्तार भी तो किया जाता है। क्या यह दूसरा अर्थ सुंदर नहीं है ? सुवर्ण किसको प्रिय नहीं लगता ? सुवर्ण में तो एक कांति चमकती है, अंधकार में कांति कहां ! इसलिये हम तो यह ही समझते हैं कि माया का पहदा अथवा घूंघट हिरण्यमय ही ठीक बखाना गया है, जिसके आकर्षण में पडकर जीव अनादिकाल से मर-मर कर भी उसका पीछा नहीं छोड रहा । आधुनिक युग का भौतिक विज्ञान तो इस सुनहरी घूंघट के सौंदर्य से संतुष्ट नहीं होता, उसने उस पर हजारों रहस्यमय तारे लगा दिये हैं, मानों शक्ति के विद्युत्कण(electrons)अनंत संख्या में चमक रहे हैं। यद्यपि भौतिक विज्ञानियों की दृष्टि पड़दे के पीछे छुपे हुये सत्य के मौलिक सौंद्र्य तक नहीं जाती, तो भी वह अपने मनोरंजन में व्यस्त हैं। इसमें किसी का क्या दोष है? हिरण्यमय घूंघट की ही शोभा इतना आकर्षण रखती है, कि उसे स्वयं आत्मदेव ने ही ओढ लिया है। अपना मुख छुपान की दृष्टि से नहीं, परन्तु इसमें उसका अपने सौंद्र्य का विकास करने का ही मुख्य उदेश्य जान पडता है। शायद शून्यवादी इस रहस्य से परिचित नहीं है, उसका तो विश्वास यह जान पडता है कि घूंघट के पीछे कोई तन्त्व नहीं, केवल शून्य पर ही पडदा पडा हुआ है, बास्तव में जांच तो उसकी किसी हद तक ठीक ही सी जान पड़ती है, परन्तु क्या शून्य का ही नाम सत्य है ? वेद मिथ्या क्यों बहकाने लगे। इसी धारणा से शायद बुड्ढे भारत के कतिपय पागल जिज्ञासु उस शून्य में ही मौलिक सत्य की खोज के लिये कटिबद्ध रहते हैं। जिसका घूंघट, जो उसी की किरणों की प्रभा की जाली से बना हुआ है, इतना सुंदर है, तो उस सत्य के मुख की शोभा कितनी उंची होना चाहिये। पाठकगण ! वह अनु-मान का विषय नहीं है, परन्तु कोई-कोई सत्य के अन्वेषक साक्षि द्ते हैं कि वह अवश्य दर्शनीय है। इसिलये इन भौतिकवादियों की बातों में नहीं आना, उसे शून्य मत समझो, वह शून्य नहीं है, वरन् पूर्ण है, सुंदर है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सत्य है, अनंत ज्ञान निधि है, और आनंद का खजाना है। वह पडदे में है दिखता नहीं तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका अस्तित्व ही नहीं। ठीक बात तो यह ही है कि सूर्य अपनी किरणों में छुपा होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा, बस यह बात बीसों बिसने सत्य समझो ! उक्त हिरण्यमय पडदे को ही गायत्री मंत्र 'भर्गों देवस्य' कहकर ध्यान करने का उपदेश करता है। तेज के ध्यान द्वारा तेजस्वी का ध्यान होता है, और शक्ति का ध्यान करने से शक्ति मान का ध्यान होता है। यहां पर तो सत्य ब्रह्म का भगेम् (तेज) और उसकी शक्ति एक ही जान पडती है। सारा जगन् पण्ड और ब्रह्मांड उसी की परिणति मात्र है। शक्तिमान अपनी शक्ति के रूप में व्यक्त होता है, और शक्ति की युति उस ही की ज्योति का प्रकाश है। अर्थात् शक्ति में वह स्वयं चमकता है अथवा यों कहें कि शक्ति स्वयं शक्तिमान का तेजोमय प्रसार् है, जिसकी अभिव्यक्ति किसी म्तर पर चेतनवत् दिखती है. और किसी म्तर पर जडवत्। जडचेतन की विभाग गवा शक्ति और तेज दोनों की भिन्नता का निश्या ज्ञान है। और यदि दोनों को भिन्न माने तो दोनों का इतरेत्तर अध्यास रूपी एक का दूसरे क धर्मों का अपने ऊपर अध्यारापण कर लेना भी मिण्या ज्ञान है। क्यों कि शक्ति में परिणामी धर्म स्पष्ठ है परन्तु तेज का चेतन म्बस्य धर्मे अपरिणामी है। परन्तु जह शरीर में चेतन के थर्मों का अध्यारोपण होने में चेतना भी परिणामिनीसी दीख पडती है, यद्यपि वह मौलिक रूप से अपरिणामी है, केवल उसकी जड श्रीर पर पडने वाली छःया परिणामीवत् प्रतीत होती है। अर्थात् 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' के मुख को ढकने वाला हिरण्यमय पात्र तेजो-मय आजनान है, उस तेज में शक्ति है और शक्ति में तेज है। नेज से शक्ति में कांति हैं और उसकी तेजोमई प्रभा आदिमूल शक्तं की प्रत्येक स्तर की परिणति में चमक रही है। विद्युत-अणु में वह विद्युत् है और प्रत्येक विद्युत्-कण उसके तेज से परिपूर्ण है। अग्नि सूर्य सब में शक्ति है और शक्ति कहीं भी तेज से रहित नहीं। शक्ति रजोगुण और तमोगुण की विरोधी सापक्षिक सिकय और किया रहित परिणामों युक्त अनेक रूपों का स्वांग भरकर सर्वत्र

नृत्य कर रही है और तंज भी युग पद अपरिणामी होतं हुए भो, उसके नृत्य के साथ ताण्डव करता रहता है। यह ही शिवशक्ति का अनादि जोडा हैं।

यह समस्त जड-चेतनमय विश्व शंकर भगवान के अविराम ताण्डव नृत्य का अभिनय है और उनके ताण्डव के अंगहार अथवा अंग विक्षेप ही मानों सत् शिक्त के परिणामकम के विभिन्न स्तरों पर उसकी स्वांग भरी नृत्य कलाएं हैं, जिस शृंगार के नवधा रस—परिपूर्ण हाव-भावों में शंकर के चिदानंद स्वरूप का प्रत्याभास हो रहा है। इस नृत्य को आनंद ब्रह्म के उन्मेश से पेरणा मिलती है और प्रलयकालीन विराम भी नृत्य के परिश्रम के अनंतर विश्रामरूपी आनंद का आभोगरूपी निमेश है। शिवजी के इस आनंदोन्मेशरूपी ताण्डव को वेदों ने संवर्तन कहा है और शंकर भगवत्पाद उसको विवर्तन कहते हैं। हमको तो दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुये से दीखते हैं।

शिवजी के ताण्डव नृत्य को तालबद्ध करने के लिये उन दिगम्बर एवं चिदम्बर के पास डमरू के वाद्य के सिवाय दूसरा यंत्र नहीं ! डमरू में दो विपरीत दिशाओं से शिव-शक्त्यात्मक दोनों ही प्रकार के शब्द ताल दिया करते हैं । जिनसे सरस्वती देवी अ-क--च-ट-त-प-यशों के वर्ण-वर्गों की वर्ण-माला की शिक्षा प्रहण करके समस्त वैखरी वाणी की सृष्टि करती है । मानों शिवजी के डमरू की सहायता से ही वह वाक्शिक्त बोलना सीखती है और उसका अभ्यास अपनी वीणातंत्री पर किया करती है । अर्थात ताण्डव की तालों से निकलन वाली शिव-शक्त्यात्मक ध्विन ही शंकर का डमरू वाद्य है, जिसको उनके चिदाकाशरूपी देह की स्पन्द-ध्वनि का वाचिक-व्यंजक अभिनय कह सकते हैं।

शिव तांडव का साक्षात् प्रत्यक्षी-करण तागें की टिमटिमाहट-क्र्मी डिमडिम में, प्रहों के नृत्य में, सूर्य के नेत्राल्हास में, प्रश्वी के षड्ऋतुओं के शृंगारयुक्त नाट्य में, चन्द्रमा की कलाओं में, विद्युत् की कीडा में, वसंत की मंद सुगंधित वायु के झकोरों में, पुण्पों के हास्य में, समुद्र की तरंगों में, हिमपात के हिमकणों के नर्तन में, आंधी तूफानों की द्रुत गित में, निद्यों के कल-कल निनाद में, पर्वतों के शृंगार में, शस्य-स्थामा भृतल के आंचल के हिलोरों में. पक्षुपिक्षयों की अटखिलयों में और मनुप्य की मस्तीमरी चालों में, कहां नहीं ? सर्वत्र किया जा सकता है!

यह सब विराट्विश्व सृष्टि-प्रसार का निम्नतम स्तर रूपी मूलाधार है, जिसमें भगवती के इस लास्य नृत्य और शंकर के तांडव को युगपद देखने वाले उपासक जीवन मुक्ति का आनंद लेने हैं। जो मूढ अपने तुच्छ म्वाथों के अधकार वश इसका साक्षात्कार नहीं कर पाते और मिथ्या अज्ञान वश शोक-मोह के कृपों में पढ़ रोते हैं व वास्तव में दया के पात्र हैं।

# सोन्दर्य लहरी (उत्तराई)

नमां देव्यं महादेव्यं शिवायं सततं नमः। नमः प्रकृत्यं भद्रायं नियताः प्रणतास्म ताम्।।

सोन्द्र्य टहरी को दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम भाग जिसमें ४१ स्ठाक हैं, आनन्द टहरी के नाम से विख्यात है। यह नाम स्ठोक ८ में स्पष्ट रूप से मिलता है और २१ वें स्ठाक में भी प्रमाह्माद टहरी पद का प्रयोग तद्ध वाचक है। इस भाग में शंकर भगवत्पाद ने पिंडम्थ शक्ति और तत्संबंधी श्री चक्त, श्री विद्या, षट् चक्र वेध और उनका मातृकाओं के द्वारा परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणि से, और सब के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला है. जिसका उद्देश कुण्डलिनी शक्ति के जागरण हारा अहैत सिद्धान्त के जीव ब्रह्मेक्य ज्ञान की अपरोक्षा-नुमृति कराना मात्र है। यह पूर्व भाग पूरे ग्रंथ की आत्मा कही जा सकती है, क्योंकि सृष्टि के जह चतन अनन्त प्रसार में मनुष्य देह ही पूर्ण समझा जाता है। यद्यपि चतन सत्ता जह प्रकृति का कार्य प्रतीत होती है, और इस श्रान्ति में पडकर अनेक मोतिकवादी अनात्म वाद का समर्थन करने रुगते हैं, परन्तु चतना को प्रकृति

का अन्तिम विकासस्तर कहकर चेतनकारण वाद को स्वयं सिद्ध करने में, बिना समझे सहायक वनते हैं। ब्रह्माण्ड में जो चेतन सत्ता अपरोक्ष में निहित है, वह पिंड में शत्यक्ष प्रकाशमान है। सूर्य चन्द्र, तारागण के अनन्त विश्व में भौतिक वादियों को जड प्रकृति का ही विस्तार दिखाई देता है, जिसके सामने आकीट पतंग, पशु, पक्षि, एवं मनुष्य में चमकने वाली चतना के ये सब विकास स्थान अतिक्षद्र और अणु समान हैं, तो भी समस्त चतन जगत् का शिरोमणि मनुष्य, प्रकृति को स्वायत करने में कृत कार्य होकर चतन सताकी महिमा को सिद्ध करता है। जो चतन सत्ता प्राणि-मात्र में अर्थ विकसित दिख पडती है, मनुप्य देह में उसका विकास इतना अधिक है कि उसे पूर्ण विकास कहने में संकोच नहीं होता, परन्तु भारत के ऋषि महर्षियों ने यह दावा किया है कि मनुप्य देह में जो चेतन प्रकाश है वह प्रमुप्तवत् अंशविकास ही है, उसकी चरम और परम सीमा ब्रह्म भाव के जागृत होने पर मिलती है। सृष्टि की आदि कारण भूताशक्ति चिति की ही वह सत्ता है, जो एक अंश में समस्त चेतन जगत में विद्यमान है।

मभैवांशो जीवकोके जीवमृतः सनातनः ॥ गीता ॥

और प्रत्येक मनुष्य-देह प्रकृति देवी के विकास का वह पुष्प है, जिसके द्वारा पूणतया विकसित होने पर, वह आदि शक्ति अपनी संपूर्ण अनन्त महिमा की अभिव्यक्ति स्वरूप किरणों को सुगन्धवत् फैलाने लगती है, तथापि उसके परोक्ष अस्तित्व का परिचय ब्रम्हाण्ड का अणु २ दे रहा है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों में उसी की व्यक्तता है, परन्तु एक में चेतन रूप में और दूसरे में जह के रूप में । पूर्व भाग में चिति शक्ति का कीर्ति गान कर के साधक-गणों के ध्यानार्थ ब्रह्मांड रूपी विराट देह में निवास करने वाली उस अधि-देवी के सोन्दर्य का निरूपण सोन्दर्य लहरी संज्ञक उत्तर विभाग के ६२ श्लोकों में किया गया है, ४४ वे श्लोक में जैसा भगवत्पाद स्वयं कहते हैं:—

# तने तु क्षेमं नस्तव वदनसै न्दर्य कहरी।

सौन्दर्य लहरी के उत्तरार्ध में विश्व को भगवती का विराट देह मानकर, प्रकृति देवी के दिन्य देह का चित्र खेचा गया है जो छन्द-शास्त्रोक्त आभृषणों से अलंकृत. सर्व भाव पूर्ण. नवरसों में पगी अनादि अनन्त महामाया महादेवी आदि शक्ति की झांकी दिखाने वाली, वास्तव में सौन्दये लहरी ही है, जिसको पटकर अनास्मवादी भी पुराण किव भगवान शंकर के अवतार भगवत्याद की इस वैखरी झरी के रसों का आम्बादन कर के, अपनी अनास्म देह में स्थित अधिष्टातृ चेतना देवी की अनन्त महिमा की किंचित झांकी पाकर आत्म विश्वासी बन सकता है। हम उसको उसके अनात्म विश्वासी होने पर दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि जिस प्रकार हम जड प्रकृति को भी जिस ब्राह्मी चिति शक्ति की एक अभि-व्यक्ति कहते हैं, उसी प्रकार वह अनात्मवादी भी तो उसी का जड-चेतन-मय एक अर्ध विकसित् स्तर है, जो समय पाकर अपनी अध्यात्म विकास यात्रा के किसी स्टेशन पर आत्मवादी हो जायगा।

श्री मच्छंकर भगवत्पाद ने भगवती उमा के सौन्दर्य का आनख शिख चित्र, एक भक्त के दृष्टिकाण से, उपासकों के ध्यान लामार्थ खेंचा है। १ श्लोक में किरीट, ३ श्लोकों में केश, एक में रुखाट एक में भ्र, ९ श्लोकों में नेत्र, २ में दृष्टि, १ में क्योल, १ में कर्ण एक में नासिका, १ में दान्त, १ में मुस्कराहट, १ में मुख का तांव्ल, १ में वाणि, १ में चिवुक, २ में ग्रीवा और कंठ, १ में चार हाथ, १ में नखों की द्युति, ४ श्लोकों में स्तन पान द्वारा वात्सल्य स्नह, ३ श्लोकों में नाभि, २ में कटि, १ में नितम्ब, १ में जान, १ में पैर, ८ श्लोकों में चरण, १ में शरीर की आमा, शेष श्लोकों में पार्थना युक्त सामान्य रूप से सर्वीग सौन्दये का चित्र खेंचा गया है। अनुमान होता है, कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की प्रातःकालीन उषा के रूप में विराट देवी का ध्यान कराया गया है।

पंडित स. सुब्रह्मण्य शास्त्री, और टी. आर. श्रीनिवास अयंगार के अंग्रेजी में लिखित सौन्दर्य लहरी के प्रत्येक श्लोक के साथ एक-एक यंत्र दिया गया है। जिसके पूजन और उससे संबंधित क्लोक के जप सहित अनुष्ठान करने से अनेक कामनाओं की सिद्धी होती है,

हमने सकाम अनुष्ठानों की ओर ध्यान न देकर केवल एक निष्काम उपासक अथवा एक योगी की दृष्टि से यह प्रन्थ लिखा है, क्योंकि जिस भगवती के स्तोत्र के एक र क्लोक के अनुष्ठान द्वारा जन्म मरण की शृंखलाबद्ध कारणभृत कामनाओं की पूर्ति होती है उस स्तोत्र के सामूहिक अनुष्ठान का फल अनन्त आप्तकाम पद का देने वाला क्यों न होगा ?

#### मुकुर का ध्यान

## [83]

गतैमीणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रविदं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीतर्यात यः सनीडेयच्छायाच्छुरणशवलं चन्द्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति न निवध्नाति विषणाम् ॥

कित शब्दों के अर्थ:— सान्द्रं घाँटतं=घनी भूत पान २ जडे हुए. नीडे=घोंसले में. छायाच्छुरण=माणियों की ग्रुति की चमक. शकल=दुकडा. शौनासीरं=इन्द्रं का. विपणा=समझ, धारणा.

अथ: ह हिमाचल की पुत्र ! जो मनुष्य तर सुवर्ण के बने हुए किर्राट का वर्णन करे तो उसकी धारणा ऐसी क्यों न होगी, कि मानो इन्द्र धनुष निकला हुआ है। क्योंकि वह किरीट गगन मणियों अर्थात तारागण रूपी मणियों से घनीभूत जहा हुआ है और चन्द्रमा के टुकड़े का पिक्ष के घोंसले सहश जान पहला है और जो उप: कालीन प्रकाश में रंगबरंगा चमक रहा है।

अर्थात् उषः कालीन आकाश प्रकृति देवी का किरीट है। यहां कृप्णा चतुदेशी और अमावस्या की संधि में पडने वाले उषः काल का चित्र खेचा गया है। कृप्णा चतुद्शी भगवती की उपासना के लिये उपयुक्त तिथि समझी जाती है अर्थात वह भगवती का ही रूप है और विशेषतया कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी ठी जाय तो और भी अच्छा है, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, और उसके तुरन्त पश्चात् महारुक्ष्मी पूजन का दीपावली पर्व होता है।

#### केशों का ध्यानः

## [8\$]

धुनोतुष्वान्तं नस्तुलित दलितेन्दीवर वनं धनस्तिग्धंश्रद्धणं चिक्करनिकुरुष्वं तविशवे। यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथनवाटीविटपिनाम्॥

ध्वान्त=अंधकार. इन्दीवर=नीलकमल. श्लक्षण=मुलायम. निकु-रूम्ब=समुद्द. चिकुर=केश. सौरम्यं=सुगंध. वलमथन=वलासुर का मारने वाला इन्द्र.

अर्थ:— हे शिवे! तेरे गहरे चिकने मुलायम केशों का समूह जो खिले हुए इन्दीवर के बन की तुलना करता है हमारे अज्ञानान्धकार को हटावे, जिसमें गुंथे हुए इन्द्र की वाटिका के वृक्षों के पुष्प. मेरी समझ में, उसकी सुगंधि से स्वयं सहज ही सुगंधित होने के लिये वहां आबसे हैं।

प्रातःकालीन विकसित इन्दीवर बर्नों की शोभा और उषःकाल का प्रकाश दोनों मिलकर जैसे रात्रि के अन्धकार को भगाते हुए में पतीत होते हैं। वैसे ही भगवती के केशों का ध्यान अज्ञान की दूर करने वाला है। भगवती के केश न्वयं सुगंधित हैं, इन्द्र की वाटिका के पुष्पों को भी मानो वे ही सुगन्ध प्रदान कर रहे हैं अर्थात् पुष्पों में जो सुगन्ध होती है वह प्रकृति देवी की ही देन हैं। प्रायः केशमृषार्थ स्त्रियां अपने केशों में पुष्प गूंथा करती हैं. यह रिवाज मद्रास प्रान्त में अधिक प्रचलित है। भाव यह है कि स्त्रियों के केशों की सुगन्ध से पुष्प स्वयं सुवासित होते हैं। भगवती के केशों की सुगन्ध से पुष्प स्वयं सुवासित होते हैं।

## [88]

वहन्ती मिन्दूरं प्रबलक्षरीभारतिसिर द्विपां वृन्दैर्बन्दीकृतिमव नवीनार्किकरणम् । तनातुक्षेमं नस्तव वदनमोन्द्र्यलहरी परिवाहः स्रोतः सरणिरिव सीमान्तसरणिः ।ः

कठिन शब्दों के अर्थ: — कवरी=केश, सरणि=मार्ग, सडक रेखा. लाइन । वदन=मुख, सीमान्त सरणि=जिस रेखा पर सीमा का अन्त होता है, सिर पर केशों की मांग ।

अर्थ:— तरे मुख की सौन्दर्य छहरी के प्रवाहस्रोत के मार्ग के सदश सिन्दूर से भरी तरे केशों की मांग हमारे क्षेम (कल्याण) का प्रसार करे, जो मांग केशों के भारमय अन्धकार रूपी प्रवछ दुष्मनों के वृन्दों से बन्दी की हुई उदय होने वाळे नवीन सूर्य की अरुण किरण के सदश है।

जैसे स्त्रियां मांग में सिंदुर भरती हैं उसी प्रकार मानो देवी क मुख कमल की अरुणिमा केशों की मांग में सिंदूर सी चमकती हुई मूर्घी पर वह रही है। मानों उदय कालीन सूर्य की लाल किरणें रात्रि के अन्धकार को चीरना चाहती हैं। परन्तु अन्धकार रूपी दुप्पनों ने उसको कैद कर लिया है।

स्रोत का प्रवाह जपर से निम्न तल पर हुआ करता है, परन्तु भगवती की शोभा की कान्ति उर्द्ध्व गामिनी है। उसे योगियों में ज्ञान के सूर्य के उदय होने से पूर्व प्रकट होने वाले प्रातिभ ज्ञान के सहश समझना चाहिये।

#### अलकों का ध्यान:---

(84)

अरालैः स्वामान्यादिलकलमसश्रीभिरलकैः परीतं ते वक्त्रं परिहसति पंकेरुह रुचिम् । दरस्मरे यस्मिन्दशन रुचि किजन्करुचिरे सुगधौ माद्यन्ति स्मरदहन चक्षुर्मधुलिहः ॥

कठिन शब्दों का अर्थ:—अराल=धुंघराले; कलम=बचा; स्मेर= मुस्कराहट; दर=किंचित्, थोडी; किंजल्क=स्फटिक; मधुलिह=भौरा; अलक=जुल्प।

अर्थ:—स्वामाविक घुंघराली जवान मौरा की कांतियुक्त अलकावाले से घिरा हुआ तेरा मुख, कमलों की शोमा का परिहास करता है। जिसमें स्फिटिक सदश शोना बारे उन्तों में किंचित् मुस्कराते समय निकलने बाली सुगंध पर काम के उद्दन करने बाले शिवजी के नेत्र कृषी भीरे मस्त हो जाते हैं।

मानो शिवजी भी जिन पर काम का लेशभात्र भी प्रभाव नहीं. प्रकृति के सोंदर्श से मुख हो रहे हैं अर्थात् वह निगुण ब्रह्म प्रकृति के गुणों का भोक्ता भी है। असक्तं सर्वस्वचेव निगुण गुणभोक्तृच । (गीता १३, १४)

#### ललार का ध्यान;---

( \$3)

ललाटं लावण्यद्युति विमलमामाति तव यद् द्वितायं तन्मन्ये मुकुटघटितं चन्द्रशकलम् । विषयांसन्यामादुभयमिष संभूय च मिथः सुधालेषस्यतिः परिणमति राकाहिमकरः ॥

कठिन शब्दों के अर्थ:— मिथ=अकेलाः स्यूतिः=सीवन, जोड; विपर्यन्यास=एक दूसरे से उलट।

अर्थ: — लावण्य कांति से युक्त विमल चमकने वाला जो तरा ललाट हे, उसे में मुकुट में जहीं हुई चन्द्रमा की दूसरी कला समझता हूं, जो एक दूसरे पर उलट कर रखीं होने के कारण दोनों का एक रूप वनकर और अमृत के लेप में जुड़ कर पूर्ण चन्द्रमा बन गया है।

चन्द्रमा से अमृत का स्नाव होता ही है उससे मानों दोनों कलाएं जुडकर पूर्ण चन्द्रमा बन गया है दोनों कलाओं की दोनों नोक एक दूसरे से मिलकर जुड गई हैं और बीच का अवकाश अमृत से लिप कर पूर्णिमा के चन्द्रवत् चमकने लगा है।

### भृकुटि का ध्यान:---

(eg)

भुनौ भुन्ने किनिद् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणम् । धनुभन्ये मव्येतरकरगृहीतं रितपतेः प्रकाष्टे मुष्टौ च स्थगयित निगृहान्तरमुमे ॥

कठिन शब्दों का अर्थः— भुमः त्योरीः रितपति = कामदेवः प्रकोष्ट = मुद्रठी का ऊपरी भाग, कलाई पोंहचा।

अर्थ:—हे भुवन के भय का नाश करने में आनन्द लेने वाली उमे ! भुवों की त्योरी चढने पर मैं उसकी बायें हाथ में लिये हुए कामदेव के धनुष् से उपमा देता हूं, जिसकी प्रत्यंचा. भौरों की कांति वाले तेरे दोनों नेत्रों की वनी है, और जिसका मध्य भाग मुड़ी के और कलाई के नीचे छुपा हुआ है।

भाव यह है कि भगवती जगत् के भय का नाश करने के लिये सदा उद्यत रहती है और कामदेव का धनुष् इस कार्थ के लिये वह

सदा चढाये रखती है और वह धनुष् उमकी त्योरी चढी हुई भोणं ही हैं। कामदेव के धनुष् की प्रत्यंचा भोरों की कही जाती है, इसिलये भोरो की उपमा रखने वाले दोनों नेत्र धनुष् की प्रत्यंचा समझनी चाहिये, अर्थात् भगवती की त्योरी चढते ही संसार के सब भय भाग जाते हैं और मुकुटी का मध्यभाग मानो धनुष् को चढाते समय वांचे हाथ की मुईा में दबा हुआसा है।

संसार का सबसे वडा शत्रु काम है इसलिये उसका धनुषु मानो भगवती ने स्वयं छीन लिया है।

कामएष ऋोध एष रजेगुण समुद्भवः । महाशनो महापापमा विध्येनभिह वैरिणम् ॥

(गीता ३, ३७)

काम से कोष उपन्न होता है, कामात्कोषोऽभिजायते (गीता— २, ६२) इसिलिये कोष भी काम का ही रूपान्तर है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं कि यह वडा पट्ट है, बहुत भोजन करने वाला है अर्थात् कभी तृप्त नहीं होता और वडा पापी है। अर्थात् सव पापों का घर है। इसिलिये इसे यहां संसार का बेरी समझना चाहिये।

उपरोक्त स्ठोक का भाव है कि भगवती की त्यारी का ध्यान करने से कामवासना शांत हो जाती है और सब भय दूर हो जाते हैं

#### तीन नेत्रीं का ध्यान:-

(88)

अहः स्ते सच्यं तव नयनमकित्मकतया त्रियामां वामं ते सृजित रजनीनायकतया। तृतीया ते दृष्टिरदिलत हमाम्बुजरुचिः समाधत्ते संध्यां दिवस निश्योरन्तरचरीम् ॥

ंकठिन शब्दों का अर्थः - त्रियामा=रात्रिः; रजनी नायक=चद्रमा

अर्थ:— तंरा दक्षिण नेत्र सूर्यात्मक होने से दिन बनाता है, और वायां चन्द्रात्मक होने से रात्रि की सृष्टि करता है, और किंचित् विकसित सुवर्ण के बने हुए कमल की शोभा से युक्त तेरी तींसरी दृष्टि दिन और रात दोनों के बीच में रहने वाली संध्या है।

दिन रात्रि की संधि प्रातः और सायंकाल दोनों समय होती है, इसिलये तीसरी दृष्टि दोनों के सदश हो सकती है, परन्तु दिवस शब्द का प्रयोग प्रथम, और तत्पश्चात् निश्चि का प्रयोग होने से, सायं संध्या से ही यहां अभिपाय है। संध्या शब्द जो सायं संधि के लिये ही प्रयुक्त होता है, इस आशय की पृष्टि करता है।

सामने से देखने वाले को भगवती का दक्षिण नेत्र प्रथम और वाम नेत्र पश्चात् दिख पडेगा जैसा कि पढते समय ा से दक्षिण की ओर लिपिकन होता है, अर्थात् पहिले दिवस र पश्चात् रात्रि की कमगति है और मध्य में संध्या । दिवस से पत, रात्रि से सुपुप्ति और संध्या से स्वमावस्था का ग्रहण करना हैये। भगवती की कुपा दृष्टि से जाग्रत में जगत् की अज्ञान स्वस्प ति होती है. रात्रि में सुपुप्ति का अज्ञानान्धकार रहता है परन्तु वह वती के चन्द्रात्मक नंत्र के प्रकाश से ज्ञानमय समाधि की अवस्था में णत हो जाता है, और संख्या कपी स्वमावस्था ज्ञान की वह भृमिका जिसमें जगत स्वमवत् दिखने लगता है। तीनों को ज्ञान की श्वः पांचवी, छटी और सातवी भृमिकायें समझना चाहिये। सुत्र (३. २. १.) में स्वम के लिये संध्या पद का प्रयोग किया है। वहां शंकर भगवत्याद अपने भाष्य में संध्या की व्याख्या शब्दों में करते हैं:—'' संध्याभिति स्वप्रस्थानमाच्छे वेदे प्रयोग नात् 'संध्यं तृतीयं स्वप्न स्थानम्' (वृ. ४. ३. ९.) द्वयोकींक नियाः प्रवोध संप्रसादस्थानयोर्वा संघ्यो भवतीति संध्यम्।''

अर्थ:— सन्ध्या स्वमावस्था को कहते हैं। वेदों में ऐसा गि मिलता है। जैसं सन्ध्या तीसरा स्पप्त स्थान है। अथवा विस्ता स्पप्त के दोनों लोकस्थानों की संधी भी संध्या होती है। ति में प्रबोध अर्थात् ज्ञान दृष्टि और संप्रसाद (ब्रह्मलीनता ह्या समाधि) दोनों के मध्यवर्तीदशा संध्या कहलाती है। प्रबोध जाग्रत् और संप्रसाद से सुषुप्ति का अभिप्राय है। परन्तु ज्ञानी र अज्ञानी के दृष्टिकोण में इतनी भिन्नता रहती है, कि ज्ञानी अत् में जगत् को ब्रह्म में स्थित देखता है। जैसा कि भगवान

के इस वाक्य से प्रकट होता है। यो मां पत्रयति सर्वत्र सर्व च मिय पत्रयति । इत्यादि ।

गीता के एकादश अध्यायोक्त विराट्दर्शन में अर्जुन को इस ही प्रकार की दिव्य दृष्टि होने का वर्णन है।

> तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा अपत्र्यदेवदेवस्य शरीरे पाडवस्तदा (गीता ११.१३)

पांडव ने वहां सारे अनंकधा प्रविभक्त जगत् को एक स्थान पर ही देवाधिदेव के शरीर में देखा। अज्ञानी की दृष्टि इससे विपरित जगत् को 'सत्यवत् देखती है और भगवान की उसमें व्यापकता की कल्पना मात्र करती है। सुषुप्ति में ज्ञानी की स्थिति सात्विक सोमामृतमयी होने से आत्मस्थिति का अनुभव कराती है, और ज्ञानी स्वमों के दृश्यों को भी आत्मा के स्वरूप की रिश्ययोंवत् जानता है।

तीसरा नंत्र आग्नेय हैं। और अग्नि का रंग लाल होता है। वह नेत्र लाल क्यों है। इसका कारण ५० वें श्लोक में बताया गया है, ४९ वें श्लोक में उस ही दृष्टि की विविध मावपूर्ण अवलोकन- शक्तियों का वर्णन है। जिनका वर्णन करने में प्रत्येक शक्ति को कवि ने अपनी समकालीन प्रमुख नगरियों के नाम से नामांकित किया है।

जिनके नाम यह हैं, १ विशाला (बद्रीनाथ) २ कल्याणी (भुंबई और नासिक के मध्यवर्ती एक रेलवे जंकशन) ३ अयोध्या,

४ घारा (आधुनिक घार), ५ मधुरा (आधुनिक मधुरा अथवा मदुरा), ६ भागवतिका (अमरावति), ७ अवन्ती (आधुनिक उज्जैन) ८ विजया (आधुनिक विजय नगर)।

### [80]

विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोष्या कुवलयैः कृपाधारा धारा किमपि मधुराभागवतिका । अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया ध्रुवंत त्तन्नामव्यवहरणयोग्या विजयते ॥

कठिन शर्व्यों का अर्थ:— कुवलय=कमल: व्यवहरण=नामा-अर्थों के संदह को हरण करने वाले।

अर्थ:— तेरी दृष्टि विशाला, कल्याणी खिले हुए कमली की शोभा की उपमा से उंची अयोध्या कृपा की धारा सदश धारा, कुछ मधुरा, भोगवितका, सवकी रक्षा करने वाली अवन्तिका, और अनेक नगरों के विस्तार को जीतने वाली विजया है, और निश्चय से इन प्रत्येक नगरियों के नाम से संबोधित नाना अर्थों के संदेह को हरण करने के योग्य है। अर्थात् प्रत्येक के नाम की भाव सूचक है।

विशाला अर्थात् उदारता के कारण विशाला है। सबका कल्याण करती है, इसिलये कल्याणी है। कमलों की जोमा तेर सामने हार मानती है, इसिलये अयोध्या है। मधुर होने के कारण मधुग है। मोगों को देती है, इसिलये भोगवितका है। सबकी रक्षा करती है, इसिलये अवन्तिका है। और तेरे पराक्रम को कोई नहीं पा सकता, इसिलये विजया है। उक्त आठ प्रकार के भाव युक्त भगविती की दृष्टि है, पंडित सुब्रह्मण्य शास्त्री और श्री निवास अयंगर की अंग्रेजी पुस्तक में इन दृष्टियों के स्वरूप इस प्रकार बताये गये हैं। अन्तिविक्तित दृष्टि विशाला कहलाती है, आश्चर्ययुक्त दृष्टि कल्याणी है, जिसमें पुतिलियां फैल जायें वह अयोध्या, आल्म्य युक्त दृष्टि धारा, नेत्रों के किंचित् चक्कर खाने पर मधुरा, मेत्री के भावयुक्त भोगविती, निष्पाप दृष्टि जिसमें भोलापन दृष्क अवन्ती, और तिरली निगाह विजया कहलाती है। इन दृष्टियों का प्रभाव क्रमशः उच्चाटन, आर्क्षण, द्वीकरण, संमोहन, वशीकरण, ताडन, विद्रावण और मारण है।

उक्त आठों भाव अग्नि में पाये जाते हैं, इसलिये यह दृष्टि तीसरे नेत्र से विशेषेण संबंधित है।

## [40]

कवीनां संदर्भस्तवकमकरन्दैकरसिकं कटाच्वव्याक्षेपअमरकलभी कर्णयुगलम् । अमुश्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला— वस्यासंसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरूणम् ॥

कठिन शब्दों का अर्थ:—संदर्भ=कविता; अलिकनयनं=माथे का तीसरा नयन; आलिक=ललाट। अर्थ:—किवयों की किवता क्पी स्तवक से उठने वाली सुगंध के रिसक कानों का माथ न छोड़ने वाले तेरे कटाक्ष विक्षेप युक्त, तिरछी निगाह से देखने वाले, अमरों के सहश, और किवताओं के ९ रसों का आस्वाद लेने को वेचन, चंचल दोंनों नेत्रों को देख कर ईप्यों के संस्मी से तरा तिसरा) मस्तक वाला नेत्र कुछ छाल रंग युक्त है।

भाव यह है कि दोनों कान किवयों की किवताओं के रिनक हैं, और दोनों नेत्र भी उसके ९ रसों का स्वाद छेने को बेचैन हैं, इसिछिये कानों का स्पर्श करने के छिये वहां तक फेछे हुए हैं। और उनसे तीसरा नेत्र ईप्यों करता है, क्यों कि उसकी पहुंच कानों तक नहीं होती, इसीछिय वह अस्या से छाछ हो गया है। नेत्रों का बडा होना सींदर्य का छक्षण है। किव उनको कान तक फेछा हुआ कहा करते हैं, और साथ ही इस मिस से तीसर नेत्र के रक्तवणे होने का कारण भी बताया गया है।

## [4,9]

शिवे शृङ्गाराद्रा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गंगायां गिरिशचरिते विस्मयवती । हराहिश्यो भीता सरमिरुह सौभाग्यजयिनी सखीषु स्मेरा ते मियं जननि दृष्टिः सकरुणा ॥

अर्थ:— शिव के प्रति तेरी दृष्टि शृंगाराई है. इतर जनों के प्रति कुत्सित उपेक्षा युक्त, गंगा पर सरोष, शिवजी के चिरत्रों पर विस्मय प्रकट करने वाली, शिवजी के सर्पों से भीत, कमलों की शोभा को पराजित करने वाली, सिखयों के प्राति मुस्कान लिए हुए है, और है जननि मेरे ऊपर तेरी करुणायुक्त दयादृष्टि है।

यहां यह बताया गया है कि भगवती की दृष्टि से ९ रसों का भाव टपकता है। जिनके कमशः नाम इस प्रकार हैं। शृंगार, विभत्स (शृणा), रौद्र, अद्भुत (विस्मय), भयानक, वीर, हास्य, करुणा, और शान्त। इस स्रोक में अन्तिम शान्त रस का नाम नहीं आया है। इसका अभिपाय यह है कि भगवती की स्वामान्विक दृष्टि शान्त रस पूर्ण है, जो शान्ति कला का स्वभाव है, इसिलये स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् भगवती की दृष्टि नवधारस पूर्ण है। इस स्रोक का संबंध ४९ वें क्लोक से है। परन्तु दोनों के भाव में भिन्नता है।

# [42]

गते कर्णाभ्यणं गरुत इव पक्ष्माणि द्वती पुरां भेत्तश्चित्तप्रशमरसविद्रावणफले । इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तंसकलिके तवाकर्णाकृष्टस्मरशरविलासं कलयतः ॥

कठिन शब्दों के अर्थ:— फल=फल और बाण का अग्र भाग; गोत्र=पर्वत. गहत=पर, पंख. अर्थ: — हे पवेतराज के कुल की प्रमुख कर्ला! ये तेरे वाणों सहश दोनों नेत्र कानों तक पहुंचे हुए हैं, जो पंखों के न्यान पर पलकें धारण किए हुए हैं, और पुरि के चित्त की शान्ति की भंग करने वाले फल ने युक्त है, कान तक ताने हुए ये कामदेव के वाणों का कार्य कर रहे हैं।

वाणों को गित देने के लिये पंख लगाये जाते हैं, और चीरने का कार्य करने के लिये अब भाग में लोहे का फल होता है, यहां पलकें पंखवत् हैं, और कटाक्ष का फल शंकर के शान्त चित्त को भंग करने वाला फल है। यहां फल शब्द उभयार्थ प्रयुक्त है, और धनुष चढाने पर बाण को कान तक ताना जाता है, इस प्रकार दोनों नेत्रों की पूर्ण उपमा कामदेव के वाणों से दी गई है। काम देव के वाणों का प्रहार मनुप्यों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करता है, इसी प्रकार देवी का कटाक्ष शंकर के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करता है, अर्थात् परब्रह्म में स्पन्द उत्पन्न करता है।

## [ \$.k ]

विभक्तत्रैवण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतथा विभाति त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशानद्यिते । पुनः सृष्टुं देवान्द्रहिणहरिरुद्रानुपरतान् रजः सत्त्वं विश्रत्तम इति गुणानां त्रयमिव (स्वयमिव) ॥

अर्थ:— हे ईशान की दियते ! ये तेरे तीनों नेत्र तीन रंग का अंजन लगाने से मानों पृथक २ तीन रंग के चमक रहे हैं, ओर महा प्रलय के अन्त में ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र को जो प्रलय काल में उपरत हो गये थे, फिर पैदा करने के लिये रज, मत्व और तम तीनों गुणों को धारण किये हुए से प्रतीत होते हैं।

रजो गुण रक्त वर्ण है, सत्व शुक्र वर्ण और तमा गुण कृष्ण वर्ण है। भगवती के दो नेत्र चन्द्र सूर्यात्मक इवेत और कृष्ण वर्ण हैं, और तीसरा नेत्र मस्तक में आग्नेय रक्त वर्ण है। महा प्रलय में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी लीन हो जाते हैं, परन्तु शक्ति ब्रह्म के साथ अव्यक्त रूप में बनी रहती है। प्रलय के अन्त में व्यक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु, और रुद्र को फिर अपने नेत्रों के उन्मीलन से उत्पन्न करती है। ब्रह्मा रजो गुण के. विष्णु सत्व गुण के और रुद्र तमो गुण के अधिदेव हैं, इसिल्य मानों भगवती के तीनों नेत्रों के खुळ जाने पर वह उन में सत्व, रज और तम रूपी तीन प्रकार का अंजन आंज लेती है। अर्थात् भगवती की दृष्टि तीन गोलकों का आश्रय लेने से तीनों के रूप में व्यक्त होती हैं। यद्यपि दृष्टि की शक्ति एक ही है तो भी तीन प्रकार के गुण रूपी अंजनों के कारण त्रिधा प्रतीत होती है, क्योंकि तीनों में सृष्टि स्थिति संहार करने की तीनों शक्तियां एक ही शाक्ति के तीन रूप हैं।

(53)

पित्री कर्तुं नः पशुपितपगधीनहृद्ये दयामित्रे नेत्रेररूणधवलक्यामरुचिभिः। नदः शोणो गङ्गा तपनतनयेति धुत्रममु (मयं) त्रयाणां तीथनामुपनयमि संभेदमनवम् ॥

अर्थ:—पशुपित शंकर भगवान की परार्थानता में हृदय समर्पण करने वाली हे भगवती! अरुण, शुक्क, और श्याम वर्णों की शोभा से युक्त द्यापूर्ण अपने नेत्रों से सोणनदी, गंगा और सूर्यतनया (जमुना) इन तीनों तीर्थों के सदश निश्चय ही हम लोगों को पवित्र करने के लिये तू पवित्र संगम बना रही है।

गंगा और यमुना का संगम प्रयाग में है जो दोनों नेत्रों के चीच है, वह भ्रू मध्य भाग काशी है। उसके ऊपर तीसरा नेत्र सोणनदी है। ज्ञाननंत्र में तीनों का एकीकरण होता है। सोणनदी काशी से कुछ आगे चल कर गंगाजी से मिलती है। नासिका के अग्रभाग पर, भ्रूमध्य में और रुलाट प्रदेश में ध्यान करने की विधि योग धारणा के प्रधान साधन हैं। उन स्थानों पर धारणा करके वहां चित्त को ध्यान मग्न कर देना ही उक्त तीथों में स्नान करना है।

( 44)

निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुद्यं याति जगती तवेत्याहुः सन्तो धराणधरराजन्यतनये । त्वदुः मेषाज्ञातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शंके पन्हितनिमेषास्तव दशः ॥

अर्थ:—हे घरणिघर राजन्य हिमाचल की पुत्री! सन्तों का कहना है कि तरे निमेष (नेत्र बंद करने) से जगत् का प्रलय और उन्मेष अर्थात् नेत्र खोलने से उद्भव अर्थात् सृष्टि होती है। यह सारा जगत् प्रलय के पश्चात् तरे उन्मेष से उत्पन्न हुआ है, उसकी रक्षा करने के लिये ही मुझे रांका होती है, कि तरी आंखों ने झपकना बंद कर रखा है।

आंखों का झपकना इस लिये बन्द कर रखा है कि कहीं झपकन के साथ तुरन्त प्रलय न हो जाय। देवताओं के नेत्रों में झपकियां नहीं पड़तीं; इस लिये भगवती के नेत्र भी सदा निमेषो-न्मेषरित रहते हैं, यह बात इस श्लोक में कही गई है। यदि कहो कि कमल खिला रहता है और मछलियों के नेत्र भी नहीं झपकते, तो अगला श्लोक लिखते हैं कि:—

### [68]

तवापण क्षें जपनयन पैशुन्य चिक्ता निलीयंते तोये नियतम्निमेषाः शफ़रिकाः। इयं च श्रीर्बद्धच्छद्पुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्युषे निशि च विघटस्य प्रविशति॥

कठिन शब्दों का अर्थ:- राफरिका=मछली: कुवलय=कुमुद ।

अर्थ: — हे अपर्णे ! निमेष गहित मछित्यां तो सदा पानी में छुपी रहती हैं, उनको यह मय रहता है कि कहीं तेरी आंखें ईप्या वश उनकी चुगली तेरे कानों से न करदें, और यह लक्ष्मी सुबेरा होने पर कपाटों के सहश बंद हो जाने बाले दलयुक्त कुमुदिनी को छोड जाती है, और रात्रि को उन्हें खोल कर प्रवेश करती है।

भाव यह है कि भगवती के निमेषोनेषवर्जित नेत्रों की प्रति-द्वंदी एक तो मछिछियां हैं, दूसरी कुमुदिनी है। मछिछी तो पानी में छुपी रहती है, और कुमुदिनी रात्रि को ही खिलती है और दिन में बंद होकर श्री (कांति) हीन हो जाती है।

### [ 49]

हशा द्राघीयत्या दरदितनीलोत्पत्तरुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे। अनेनायं धन्यो भवति न च हानिरियता वने वा हम्ये वा समकरनिपातो हिमकरः॥

अर्थ:—हे शिव! किंचित विकासित् नीलेत्यल की शोभा से युक्त दूर तक पहुंचने वाली अपनी दृष्टि से कृपया दूरिश्यत मुझ दीन को भी स्नान करा दे। उससे यह धन्य हो जायगा, और ऐसा करने से तेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि चन्द्रमा की किरणें बन में और महलों में समान रूप से पडती हैं।

### कनपटियों का ध्यानः--

## [ 4= ]

अरार्ल ते पालीयुगलमगराजन्यतनये न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदं इकुतुकम् तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लंघ्य विलस— त्रपांगव्यासंगो दिशति शरसंधानधिषणाम् ॥

कठिन शब्दों का अर्थः— अरार्ल=वक्र; पार्ला=कनपटीकोण; अग=पर्वत; अपांग=कटाक्ष। अर्थ:—हे पर्वत राज की पुत्रि तेरी दोनों वक्र कनपटियां किसकी बुद्धि में पुष्पवाण घारण करने वाले घनुप के कोणों का कांतुहल न करेंगी। जहां श्रवणपथ का उल्लंघन करके तेरा तिरला कटाक्ष कनपटि को लांघकर कान तक पृष्ठंचा हुआ बाण सदश दिखता है. जो दोनों भोंहों के धनुप पर चढा हुआ है. कनपटियां धनुष के कोण हैं। भगवती की त्योरी रूपी धनुष पर चढे हुए कटाक्ष कृपी बाण से समस्त धांधाओं का नाश होता है।

मुख का ध्यान:---

## [40]

स्फुरद्गण्डामागपितफिलितताटंकयुगलं चतुश्रकं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम्। यमारुख (यमाश्रित्य) दुद्यत्यवनिरथमकेंदुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सजितवते ॥

कंठिन शब्दों का अर्थ:— ताटंक=कर्णफूल ।

अर्थ:—तरे चमकते हुए कपोलों पर प्रतिविधित दोनों कर्णफूलों युक्त तेरा मुख मुझे चार पहियों वाला कामदेव का रथ जंचता है, जिस पर चढ कर अथवा जिसका आश्रय लेकर महाबीर कामदेव, सूर्य और चन्द्रमा दो पहियों वाले पृथिवी क्षिण रथ पर युद्धार्थ सुमुज्जित दोकर के विरुद्ध अडा है।

मुख रथ है, उसके चार पहिंचे कानों में लटकते हुए दो कर्ण फ्ल हैं, और दो उनके कपोलों पर प्रतिबिंब हैं। शंकर का रथ पृथ्वी है, जिसके सूर्य और चन्द्रमा दो पहिंचे हैं, जिसपर चढकर शंकर ने त्रिपुरों को हराया था। परन्तु यहां देवी के मुख रूपी रथ का आश्रय लेने के कारण कामदेव शंकर के समक्ष युद्ध करने का साहस करता है।

## [ ६ 0 ]

सरस्वत्याः स्कीरमृतलहरीकौशलहरीः

पिवंत्याः शर्वाणि श्रवणचुळुकाभ्यामविरसम् ।

चमत्कारश्चाचाचितिशिरमः कुण्डलगणा

झणत्कारैस्तारैः प्रतित्रचनमाचष्ट इव ते ॥

कठिन शब्दों के अर्थ:— तार=ॐ कार. प्रांत वचन=स्वीकृति स्चक हुंकार कहना।

अर्थ:— हे शर्वाणि ! सरस्वती की सुन्दर युक्ति को जो अमृत को लहरी के कोशल को हरती है श्रवण रूपी चुल्लुओं द्वारा अविरल पान करते समय तेरे कुंडलगण चमत्कार पूर्ण उक्तियों की श्लाचा सूचक सिर हिलाते समय, झण २ बजकर मानों ॐकार का उच्चारण सदश हुंकार द्वारा उत्तर दे रहे हैं।

प्राचीन काल में अनुज्ञा स्चक शब्द के स्थान पर ॐ कहते थे, जैसे आजकल हां अथवा हुं कहकर अनुज्ञा प्रकट की जाती है। देखें छान्दोग्योपनिषत् (१.१.८) तद्वा एतदनुज्ञाक्षां यद्धित्रिं चानुजानाति ॐ इत्येत्र तदा हेषा एत्र समृद्धिर्यदनुज्ञा समर्घियता ह ते कामानां भन्नति यस्तदेवं विद्वानक्षरमुद्रीथमुपास्ते ।

यहां भगवती जब अनुज्ञा सृचक सिर हिलाती हैं. तो उनके कानों के कुंडल मानो 'ॐ' का उच्चारण कर के अनुज्ञा प्रकट करते हैं, क्योंकि सरस्वती की सुन्दर बाणी रूपी अमृत का पान कणे ही करते हैं, यिद जिह्बा पान करनी होतो तो जिह्बा वाणी द्वारा अनुज्ञा प्रकट कुरती, परन्तु यहां कान पान करते हैं. इसिल्य जिह्बा मौन हैं और कान बोल नहीं सकते, इसिल्य कानों के बदले कानों के कुण्डल बज बज कर झणत्कार रूपी ॐ ॐ कहकह कर अनुज्ञा प्रकट कर रहे हैं। कुण्डलों की झंकार रूपी ॐकार की ध्विन युक्त उद्गीय उपासना का फल समृद्धि होना चाहिय, जैसा कि उपरोक्त छान्दोग्य श्रुति में कहा गया है, उस समृद्धि का वर्णन अगले श्लोक में है।

#### नासिका ध्यान

## [ ६१ ]

श्रमी नासावंशस्तुहिनिगिरिवंशध्वजपटि (पटे) त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् । वहन्नन्तर्भक्ताः शिशिरतर निश्वास वटिताः (गलिताः) समृष्ट्या यत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः ॥

कठिन शब्दों के अर्थः — तुहिन=हिम. नेदीयस्=अति निकट शीध, तुरन्त। अर्थ:— हे तुहिन गिरि अर्थात् हिमाचल के वंश की ध्वजा की पताके। तेरे नाक का यह बांस हमको शीघ्र उचित फल का देने वाला हो। अथवा उसपर हमारे लिये उचित फल लगें। क्योंकि उसके भीतर तेरे अति शीतल निश्वासों से मोती बन रहे हैं, और उनकी वायें नथने में इतनी समृद्धि है कि एक मुक्तामणि बाहर भी दिखा रहा है। यहां नथ के मोती से अभिप्राय है जो बांयें नाक में पहनी जाती है।

वंश द्व्यर्थशाचक शब्द है बांस और कुछ। हिमांचल पर लगे हुए बांस पर ध्वजा फहराई जाय, तो उसकी पताका के सदश मगवती की उपमा है, दूसरे अर्थ में भगवती को हिमालय के कुल की ध्वजपताका सदृश कहा गया है। बांस में फल नहीं लगते, परन्तु उसके अन्दर मोतियों की उत्पत्ति कही जाती है। 'मुक्ता' शब्द भी द्व्यर्थवाचक है, मोती को मुक्ता कहते हैं और जीवन मुक्त पुरुष भी मुक्त कहलाते हैं। बांस में मोती होते हैं और कुल में मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। शंकर भगवत्पाद प्रार्थना करते हैं के तेरी नासिका रूपी बांस में हमारे लिये उचित फल लगें और उनकी समृद्धि भी हो। परन्तु जैसे बांस में फल नहीं लगते, अगैर उसके भीतर पोल में मोतियों का उत्पन्न होना सुना जाता है, उसी प्रकार भगवती की नासिका वत् श्रेष्ट कुछ में अर्थात् भगवती के उपासक संपदाय में मुक्त पुरुषों की उत्पत्ती होती है, जिसका उचित फल मुक्ति है। और भगवती के कर्ण फूलों (ताटंको) की झंकार रूपी प्रणवोपासना से उनकी समृद्धि होती है। फल का अर्थ कामना की पूर्ति के लिये किया जाना है। शंकर भगवत्याद एक संन्यासी होने के नान त्यक्त काम थे, जो दारेंपणा, वित्तेषणा, लोकेषणा सब ही इच्छाओं से विनिर्भुक्त थे, उन को उचित फल की इच्छा परोपकाराथे और संसारी जीवों की मुमुक्षा के अतिरिक्त क्या हो सकती थी। अपिच वे स्वयं नासिका के बाहर लगे हुए नथ के मोती के सहश न्वयं एक मुक्त पुरुप थे, इस लिये उनकी प्रार्थना का भाव यह ही था, कि भगवनी की उपासक परंपरा में सदा जीवन्मुक्तों की समृद्धि होती रहे।

हिमिगिरी कन्या का निश्चास मी हिम्बत् शीतल होना चाहिये, जिम के स्पर्श से तुरन्त ओसकण जमकर मुक्तामणियों के सदश जमजाने हैं। तद्वत् मानो चन्द्र अथवा ईडा नाडी के बाम नासाप्र से जिस पर नथ पहिनी जाती है. टपकने वाले जल कण जमकर मोती बन गए हैं, जो नथ पर दृष्टिगोचर होरहे हैं, यद्यपि नासा वंश में निहित न जाने कितने मुक्ता होसकते हैं। शीतल निश्चास से परम शान्ति का भी अभिपाय है, जिसके स्परी मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है।

कर्ण फ्लों की प्रणव रूपी झंकार से अन्तर्नाद का भी अभिपाय होसकता है, जो सरस्वती के शिवस्तवन की एक प्रति ध्वनि कही जा सकती है।

हिन्दी की एक उक्ति है कि केला बिच्छु बांस अपने फले नाश, अर्थात् केला बिच्छु और वांस को फल लगने से वे नप्ट होजाते हैं। इसलिये भगवती के नासावंश में फल न लगाकर, उसके भीतर मोतियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिन की सदा समृद्धि होती रहती है और वह वंश अनादि अनन्त नित्य परंपरा वाला है।

भीतर से बाहर निकलने वाला श्वास निश्वास कहलाता है, और वह उष्ण होता है। यदि किसी मनुष्य का निश्वास शीतल चलने लगे, तो वह उसकी निकटस्थ मृत्यु का अरिष्टस्चक होता है। यहां भगवती का निश्वास शिशिरतर कहागया है, भगवती के परम शान्तिमय अन्तहिदय का यह पराक्रम है, जिस से मृत्यु को भी भय लगता है, और उसके परम शान्तिपद निश्वास के स्पर्श मात्र से उपासक शीव्र जीवन मुक्ति का परमानन्द प्राप्त कर लेते हैं।

नासावंशः का अर्थ नासोपम वंशः भी किया जासकता है। किसी मनुष्य की यशः श्लाघा करते समय कहा करते हैं कि वह मनुष्य तो अपने कुल, जाति, वंश अथवा देश की नाक है, इसी प्रकार भगवती के उपासकों का वंश प्रकृति देवीं की नाक है, एसा कहने से भगवती के उपासकों की सर्वापिरि गणना समझी जानी चाहिये जिन की वंशाविल में जीवन मुक्त महान पुरुषों की सदा समृद्धि होती रहती है। जिन में से कोई कोई प्रकाशित भी होजाते हैं, परन्तु गुप्त रूप से रहने वाले अनक सन्तों के अस्तित्व की वे साक्षि देते रहते हैं। हिमगिरी के हिम शिखरों का शीतल शान्ति प्रद पवन ही मानो भगवती का कल्याणमय निश्वास है, जो श्रेय के जिज्ञासुओं को उत्तरोत्तर आवाहन करता रहता है।

ओष्ट्रां का ध्यान:—

## (君子)

प्रकृत्याऽऽरक्तायाम्तत्र सुद्ति द्ननच्छद्रचेः प्रवक्ष्ये माद्य्यं जनयतु फलं विद्वमलता । न विम्यं तद्धिम्बप्रतिफलनरागाद्रुणितं तुलामध्यारादुं कथमिव न लज्जेत कलया ॥

अर्थ:—हे सुन्दर दातों वाली भगवाती! स्वाभाविक लाल-रंग के तेरे होठों की शोभा का साहत्य करने वाले पदार्थों के नाम कहता हूं। मेंगे की लता में यदि फल आजायं, (तो उतने सुन्दर कहे जा सके हैं). परन्तु विंव फल तो नहीं, क्योंकि उनकी अरुणिमा तो तेरे विम्व की प्रतिविवित् अरुणिमा की झलक सहश है, यदि उनमें किसी प्रकार तेरे होठों की तुलना भी की जाय, तो वे तेरे होठों की सुन्दरता की एक कला के बरावर भी सुन्दर न उतरने से क्या लिजत नहीं होते ?

प्रवाह हता में फह नहीं हगते, क्योंकि वे जहें होती हैं। प्रन्तु यदि उनमें फह हगने हगें, तो संभव है कि भगवती के होटों की उनसे उपमा दी जा सके। और विंव फह की अरुणिमा तो सामान्य अरुणिमा है, और उसे प्रकृति देवी की आंशिकदेन ही समझना चाहिये, मानो असही रंग की छाया मात्र है। विंव फहों

से कविजन सामान्य स्त्रियों के होठों की उपमा दिया करते हैं परन्तु भगवती के होठों से उनकी उपमा देना उचित नहीं है, क्योंकि उनका सींदर्य अनुपम है।

#### मुस्कान का ध्यान:--

( ६३ )

स्मितन्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिवतां चकोराणामासीद्विरसत्या चञ्चुजिंडमा। अतस्ते शीतांशोरमृतलहरीमाम्लरुचयः पिवन्ति स्वच्छन्दं निशिनिशि भृशं काञ्जिकधिया॥

अर्थ:— तेरे चन्द्रवदन की मुस्कान रूपी ज्योत्स्ना (चांदनी) की प्रचुरता को पीकर, अति मधुर होने के कारण चकोरों की चंचु अति रसास्वाद से जड हो गई है अर्थात हट गई है। इसिटिये वे खट्टे रस के इच्छुक चन्द्रमा के अमृत की छहरी को कांजी सदश समझ कर प्रतिरात्रि खूब स्वच्छन्द पीते रहते हैं।

अर्थात् चांद की चांदनी प्रकृति की मुस्कराहट की मधुरता के सामने कांजीवत् खट्टी है।

### जिह्ना का ध्यानः-

### ( & & )

अविश्रान्तं पत्युर्गुणगणक्याऽऽम्रेडनजपा जपापुष्पच्छाया तव जननि जिह्ना जयिन मा। यद्यासीनायाः स्फटिकद्यद्च्छच्छविभयी सरस्वत्या मृतिः परणमित माणिक्यवपुपा ॥

कठिन शब्द:-आम्रेडन=वारंबार, दृपद्=पत्थर, अच्छन=स्वच्छ।

अर्थ: हे जनि ! बिना थके पति के गुणानुवाद का बारंबार जप करने वार्छा, तेरी जवाकुसुम की चुति सददा लाल जिह्ना की जय है। जिसके अप्र भाग पर आसीन स्पाटिक पत्थर की जसी शुद्ध कांतिमयी सरस्वती की मूर्ति के शरीर का वर्ण माणिक्य सुदश परिणत हो गया है।

म्फटिक का धर्म है कि उसपर निकटम्थ पदार्थ का रंग झलकने लगता है अर्थात वह स्वयं उसके रंग में रंग जाता है। सरस्वती का निवास जिह्ना के अप्र भाग पर होता है, और उसका वर्ण स्फटिक वत् स्वच्छ होता है. परन्तु जिहा के रंग से लाल दिखन लगता है।

### ( ६% )

रणे जित्वा देत्यानपहतिशरहाः कविभि— निवृत्तेश्वण्डांशित्रपुरहरिनमिल्यविमुखेः । विशाखेन्द्रोपेन्द्रेः शशिविशदकर्प्रशक्ला विलीयन्ते मातस्तव वदनतान्वलकवलाः ॥

कटिन शब्द:- दिारस्न=िरा कवच, विशाखा=पडानन

अर्थ:—हे मां! देत्यों को रण में जीतकर अपहत शिरस्र और कवचों को उतारकर, शिवजी के निर्माल्य से विमुख जो चंड का भाग होता है. स्कन्द, इन्द्र और उपेन्द्र तीनों तेरे मुख के पान के प्रास को, जिसमें चन्द्रमा जैसे स्वच्छ कप्र के टुकडे पडे हैं, प्रहण करते हैं।

जैसे मां अपने छोटे २ बालकों को अपने मुखं से निकालकर बड़े प्रेम से आधे चने पान के टुकड़े खिलाया करती है. वैसे ही भगवती स्कन्द, इन्द्र और उपन्द्र को, जो उसके बालक हैं, दैल्यों पर जय प्राप्त करने पर प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वरूप अपने मुख से निकालकर तांब्ल के टुकड़े खिलाती है। चण्ड शंकर के एक गण का नाम है, उसका स्थान नन्दी के दक्षिण हाथ की ओर उसके और जलहरी के वीच में होता है। शंकर का निर्माल्य चंड का ही भाग होता है, दूसरा उसे ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिये चण्ड के पास खड़े होकर शंकर की पूजा नहीं की जाती, वह सब निष्फल होती है। स्कन्द इन्द्र और उपन्द्र तीनों, देखों को हराकर जब शंकर के पास गये नो वहां पर कोई पुरस्कार नहीं मिल सका क्योंकि उनका निर्माल्य का अधिकारी चण्ड होता है इसलिये बे भगवती के पास गये: और मां का सब से ऊंचा पुरस्कार उसका वात्सल्य प्रेम प्रकट करने में ही होता है।

#### बाणी की प्रशंसाः—

## ( ६६ )

विषञ्च्या गायन्ती विविधमपदानं पशुपते— स्त्वयाऽऽश्च्यं वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने । तदीयेमीधुर्येश्पलपिततन्त्रीकलस्वां निजां बीणां वाणीं निचुलयित चोलेन निभृतम् ॥

कठिन शटदः— विपञ्ची=बीणा, अपदान=भुले हुए लोकोपकार

अर्थ: -- पशुपित के विविध अपदानों को बीणा पर गाते समय, तेरे शिर हिलाकर मरस्वती की श्रावा के बचन कहना आरंभ करने पर, जो अपनी मधुरता में बीणा के कलरव को फीका करते हैं, सरस्वती अपने बीणा को कपड़े में लेपट कर रख देती है।

अर्थात् भगवती की वाणी के माधुर्य के सामने सरस्वती के बीणा के सर भी फीके पड जाते हैं।

#### चिबुक का ध्यानः—

### (長多)

कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया गिरीशेनोद्स्तं मुहुरधरपानाकुलतया। करग्राह्यं शभोर्भखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथंकारं बृमस्तव चिबुकमौपम्यरहितम्॥

अर्थ:— हे गिरीसुते ! उपमारहित तेरी चिबुक (ठोडी) का वर्णन हम कैसे करें ? जिसे हिमाचळ ने अर्थात तेरे पिता ने वात्सल्य प्रेम से अपनी अंगुळियों से स्पर्श किया है, और गिरीश ने अधरपान करने की आकुळता से बार २ उठाया है, और जो उस समय ऐसी प्रतीत होती है मानों वह शंभु के हाथ में मुख देखने के छिये उठाए हुए दर्पण का दस्ता हो।

प्रकृति का मुख द्रिण सद्दश है, जिसमें शंकर का मुख प्रति-भासित हो रहा है। यह भाव विहारी सतसई में इस प्रकार दिखाया गया है।

में समझो निर्घार यह जग कांचों कांचसो। एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित रुखियत जगत॥

## ( \$6)

#### श्रीवा का ध्यान

सुजाश्लेषानित्य पुरदम्यतुः कण्टकवरीः तव ग्रीवा धत्ते मुखकमलनालिश्रयमियम् । स्वतः श्वेता कालागरुवहुलजम्बालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यद्या हारलिका ॥

कित शब्द— कालागर=अगर, एक मुगंधित द्रव्य, जम्बाल= कीचड, लेप।

अथ — तेरी प्रांवा जो पुगीर की मुजा के नित्य स्पर्श में खरदरी हो रही है, तेर मुखकमल की धारण करती हुई कमलनाल (मृणाली) जैसी सुन्दर लगनी है, जो स्वत: तो गोर वण है परन्तु अधिक समय तक अगरु के गांदे लेप से कीचड में सनी हुई सी मलीन दिखती है, और जिसके नीचे हार पहना हुआ है।

### गले का ध्यान

( द

गले रेखास्तिस्रो गतिगमकगीतैकनिपुणे विवाहव्यानद्वप्रगुणगुणसंख्याप्रतिस्रवः। विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरस्रवां त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमान इत्र ते॥

अर्थ:— हे गति, गमक और गीत में निपुणे! तेरे गले में पड़ी हुई तीन रेखायें जो विचाह के समय बांधी गई तीन

सौभाग्यसूत्रों की लिंडियों से पड गई हैं, ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो वे नानाविध मधुर राग रागिनियों के तीनों प्रामों पर गाने से उनके स्थिति नियम की सीमा के चिन्ह हों।

गान विद्या के अनुसार प्रत्येक राग में गति, गनक और गीत तीन अंग होते हैं। गतिचाल को कहते है, गमक मुरों के आरोह अवरोह को कहते हैं और गीत तीनों सप्तकों के सुरों के कम को कहते हैं। संगीत तीन शागों वाला होता है, उनके नाम षडज, मध्यम और गांधार प्राम हैं। जिस प्राम पर कोई राग गाया जाता है, उसका आरम्भ और अन्त उस ही ग्राम के सुर से होता है। अर्थात् पडज प्राम पर गाने वाला अपने राग का आरम्भ षडज से करेगा और पडज पर ही समाप्त करेगा, इसी तरह मध्यम और गांधार प्रामों पर गाने वाले के राग मध्यम अथवा गांधार सुर से ही उठाये जाकर उस ही सुर पर समाप्त किये जायंगे। प्रचलित पद्धति में केवल षडज प्राम पर ही सब गाने गाये जाते हैं, और अन्य दो प्रामों का प्रचलन नहीं रहा । इसलिये उनका संगीत शास्त्र में उहुंख मात्र मिलता है। पाचीन काल में उनका प्रचलन होगा। भगवती तींनों प्रामों पर ना सकती है, इसिछिये उनके गले की तीन रेखाएँ ऐसी प्रतीत होती हैं, मानों प्रत्येक ग्राम पर गान स उनके सुरों की पृथक २ सीमा बन गई है।

# चारां भुजाओं का ध्यान

(90)

मृणालो मृद्वीनां तत्र भुजलतानांच तमृणां चतुर्भिः मोन्दर्यं मरनिजमतः स्तीति तद्नैः। नखेभ्यः संत्रस्यन्त्रथभपथनाद्रन्धकरिपा— श्रतुणों जीर्पाणां ममगभयहस्तार्पणिथया।।

क्रिटिन शब्द-अंधकरियु=िंशवर्ता ।

अर्थ — शिवर्जा के नखों के द्वारा पहिले पुराकाल में कभी (पांचवा शिर) मथन किया जाने की स्पृति से संवस्त होकर. चारों शिरों की एक समान रक्षा के लिये. तेरे अभयदान देने चाले हाथ की शरण में समर्पण खुद्धि रखकर. मृणाली सहश की मल तेरी चारों लता जैसी मुजाओं के सौंदर्य की. ब्रह्मा चारों मुखों से स्तुति किया करते हैं।

पौराणिक एक गाथा के अनुसार ब्रह्मा के भी ५ शिर थे, जिससे उन्हें वडा अभिमान था, इसिल्ये शिवजी ने रुष्ट होकर उनका एक शिर अपने नखों से तोड डाला था। उस समय की स्मृति से वे सदा भगवती के चारों हाथों की चारों मुखों से स्तुति किया करते हैं। इस आख्ययिका का अभिनाय यह प्रतीत होता

है कि ब्रह्मा के चारों मुख चार वेदों से प्रकृति के हाथों की कृति का व्याख्यान करते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि बनाने का जब अहंकार उत्पन्न हुआ तो उनका अहंकार शिवजी ने तोड़ दिया। वह अहंकार ही पांचवा शिर था।

#### हाथों का ध्यान:--

(98)

नखानामुद्योतै नेवनिलनरागं विहसतां कराणां ते कान्ति कथय कथयामः कथमुमे । कयाचिद्रा साम्यं भवतु कलया हन्त कमलं यदि कीडह्रक्षमी चरणतल लाक्षाऽरुण दलम् ॥

श्रथ:— हे उमे ! तेरे हाथों की कांति का कहा कैसे वर्णन करूं, जिनके नखों की द्युति नविकसित कमछ की अरुणिमा का परिहास करती है । यदि किसी अंश में किसी प्रकार कमछ के दछों की अरुणिमा से सामान्यता की जाय, तो अरे ! वह तो छक्ष्मी के क्रीडा करते समय चरणों में छगी छाक्षा के कारण है ।

अर्थात् कमलों की अरुणिमा उनकी स्वामाविक नहीं है, लक्ष्मी के चरणों में लगी लाख के कारण है, परन्तु भगवती के नखों की अरुणिमा स्वामाविक है।

### दोनों स्तनों का ध्यात:—

(७२)

समं देवि स्कन्द द्विपवद निर्पातं स्तन युगं तवेदं नः खेदं हस्तु सततं प्रस्तुत मुखम् । यदालोक्याशंका १८कुलितहृद्याः हामजनकः स्वकुम्भो हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति ॥

कठिन शब्द:- द्विप=हाथी, हेरम्ब=गणेशजी

अर्थ: — हे देवि! स्कन्द और गणेशजी के पान किये हुए तेरे दोनों स्तन, जिनके मुख से दूध टपक रहा है, सदा हमारे खेद का हरण करें पीते समय जिन स्तनों को देखकर गणेशजी शंका से आकुछित हृदय होकर झंट अपने ही सिर के कुंभवत् भागों को टटोलकर हास्यजनक चेष्टा करते हैं।

अर्थात् गणशजी को अपने शिर के कुंभ सहश उमरे हुए, मस्तक और मां के स्तनों में भेद न दिखने के कारण शंका हो जाने से वे तुरन्त अपने सिर को टटोलने लगे। बालक दूध पीते समय माता के स्तनों को हाथ में थामकर दूध पीया करता है, परन्तु गणशजी गलती से अपने ही सिर को पकड़ने लगे, जिसको देखकर मां हंस पड़ी।

( 50 )

अमृ ते वक्षोजावमृतरसमाणिक्यकुतुपी (कलशी) न संदेहस्यन्दो नगपतिपताके मनसि नः। पिबन्तो तो यस्माद्विदित्वधूसंगमरसी कुमारावद्यापि द्विरद्वदनक्रीञ्चद्लनो ॥

कठिन शब्दः — वक्षोज=रतन, कुनुप=कुप्पा, नग=पर्वत, दिरद =हाथी

अर्थ: — हे हिमाचल पर्वतराज की पताका सहस्य पुत्रि! अमृत रस से भरे माणिक्य के बने कुणों अथवा कलशों के सहश तेरे स्तनों को देखकर हमारे मन में संदेह का स्पन्द भी नहीं होता (जैसा कि श्रियों के स्तनों से होना संभव है) क्येंकि (उनका ऐसा प्रभाव है कि) उनके दुग्ध पान करने से गणेशजी आर स्कन्द दोनों आज भी कुमार ही हैं और उनको श्री संगम का रस विदित नहीं है।

दोनों के पास पिलयां होते हुए भी वे शृंगार रस से पिरिचित नहीं हैं, यह भगवती के स्तन पान का फल है। गणशजी के साथ ऋदि सिद्धि दोनों पिलयों के समान हैं और देवताओं के सेनापित स्कन्द के पास देवताओं की सेना (देवसेना) रूपी पिल है। अर्थात् ऋदि सिद्धि और देवसेना स्त्रीवाचक शब्द मात्र हैं, और वे शक्तियां हैं न कि पिलयां, परन्तु तो भी उनको ऋदि सिद्धियों से युक्त गणपति और देवताओं के सेनापित कहने से, उनमें पति पित का दाम्पत्य संबंध होने की आन्ति मात्र होती है। वाम्तव में दोनों नित्य नैष्टिक ब्रह्मचारी ही हैं!

(80)

बहत्यस्य स्तस्वेरमद्तुज्ञज्ञस्मप्रकृतिभिः समारव्धां मुक्तामणिभिरमलां हारलितकाम् । कुचाभागो विस्वाधरकिचिभिरन्तः श्वलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितः कीर्तिभिव ते ॥

कठिन शब्दः—स्तम्बेरम=हाथा, दनुज=अमुर, पुरदमयिता= पुरारि, शिवजी !

अर्थ:—हे मां ! तेरा कुचभाग (छाती का भाग) जो गजासुर के मस्तक रूपी कुंभ से निकली हुई मुक्तामणियों की विमल माला पहने हुए है, उसपर तेरे बिंबसदश लाल होठों की कान्ति पडने से अरुण छाया दिखती है, इसलिये वह हार शिवजी की प्रताप-मिश्रित-कीर्ति का प्रतीकवत् है।

हाथी के मस्तक से गजमुक्ता का निकलना प्रसिद्ध है। इसिलये जो मुक्तामणियां गजासुर के मारे जाने पर शिवजी को मिली थीं, उनकी माला भगवती ने छाती पर पिहनी हुई है। और उनपर भगवती के होठों का लाल रंग चढा हुआ है, अर्थात् व मणियां होठों की अरुण कान्ति की छाया से लाल दिखने लगी हैं। इस प्रकार हार में दोनों का मिश्रण हो रहा है। कविलोग प्रताप को लालरंग से और कीर्ति को स्वच्छरंग से उपमित किया करते हैं। यहां मणियां स्वच्छ होने के कारण कीर्ति की प्रतीक हैं और उनपर चमकन वाला लालरंग प्रताप का प्रतीक है। यहां गजासुर का वघ रूपी प्रताप शंकर की शक्ति का प्रताप है और मणियां उस प्रताप की कीर्ति के चिन्ह हैं। भगवती स्वयं शंकर की शक्ति है। श्लोक का अन्तिम पद 'ते' 'कुचाभागो' पद के लिये सर्वनाम है, प्रथम पंक्ति में कियापद 'वहति' को 'कीर्तिमिवहारलितकां वहति' इस क्रम से पढना चाहिये, 'कुचाभागो' 'वहति' का कर्ता है।

( 94 )

तव स्तन्यं मन्ये घरणिघरकन्ये हृद्यतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतिमव । दयावत्त्यादत्तं द्रविडिशिशुर।स्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानामजनि कमनीयः कवियता ॥

अथ:—हे धराणिधर कन्ये! मैं ऐसा समझता हूं कि तेरे स्तनों के दूध का पारावार तेरे हृदय से बहने वाला सारस्वतं ज्ञान सहश है। जिसे पीकर, दयावती होकर तेरे स्तनपान कराने पर द्रविडशिशु ने प्रौढकवियों के सहश कमनीय कविता की रचना की थी।

द्रविडशिशु कौन था, जिसका संकेत इस श्लोक में है, इसपर विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि शंकर भगवत्याद ने यहां अपने लिये ही संकेत किया है।

भगवती के स्तन पान कराने की देवी कृपा की घटना इस प्रकार यटित हुई बताई जाती हैं कि एक बार भगवापाद के शिशुकाल में जब उनके पिता किसी स्थानान्तर को जाने लगे, तो अवनी धर्नेपन्ति को भगवती का पूजन करने को कह गये। एउनु वे पति की अनुपस्थिति में नासिक घरें के कारण पूजन नहीं कर सकीं, और वालक शंकर को भगवती का पूजन करने का नुअदसर निला। भगवती को नैबंद्यार्थ दूध अर्पण किया जाता था । इंकर भगवत्याद बालपन के भोलपन से समझे कि अगवती दूध को वितिद्न माक्षात् पीया करती थीं, परन्तु उसदिन न पीते देखकर, व रोकर प्रार्थना करने छगें। वालक के आग्रह से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हो गई और सारा दूध पी गईं। परन्तु शंकर भगवत्पाद के पिता नैदेश का दूध पुत्र को दिया करते थे। भगवती के सारा दूध पी छेने पर वाल ज्ञंकर रो पड़े । इसपर भगवती को दया आई, और वालक को अपने स्तर्नों का दूध पिलाया । भगवती के स्तन का पान करते ही शंकर एक उच्चकोटि की कविता में भगवती की स्तुति करने रूगे, जो उनके मुख से स्वतः निकलने लगी थी। पिता को घर आकर यह सब सुनन पर बडी प्रसन्नता हुई। फिर भगवती ने उनको स्वम में दुर्शन दंकर कहा कि यह बालक एक महान पुरुष होगा। यह कथा कैवल्य शर्मा ने लिखी है।

इसपर कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि शंकर भगवत्पाद अपनी लेखिनी से अपनी श्लाघा नहीं कर सकते, इसलिये द्रविड शिशु कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिये, जो भगवत्पाद का सम कालीन था। परन्तु हमें तो, इतना कहने में कि एक शिशु मौढ कवियों जैसी कमनीय कविता करने लगा, कोई विशेष आत्मश्लाघा की बात नहीं दिखती। यदि उसे आत्मश्लाघा कहा भी जाय, तो वह वास्तव में भगवती के स्तन पान के फल की महिमा का गान मात्र है।

एक ऐसी भी किंवदन्ती है कि द्रविड शिशु एक सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने एक स्तोत्र कैलाश के पत्थरों पर लिखा था, जब शंकर भगवत्पाद कैलाश यात्रा को गये, तब उन्होंने उसे पढा। परन्तु भगवती के इशारे से इनको स्तोत्र पढते देखकर सिद्ध ने उसे मिटाना आरंभ कर दिया। इतने अवसर में भगवत्पाद ने पूर्व के ४१ श्लोक कंठाम कर लिये थे, वेही इस स्लोत्र के प्रथम ४१ श्लोक हैं। उस द्रविड शिशु का संकेत इस श्लोक में किया गया है। परन्तु हमारे मत की पृष्टि, कि द्रविड शिशु से भगवत्पाद ने अपना ही संकेत किया है, श्लोक १०० से होती है, जिससे सौन्दर्य लहरी का लेखन समय उनका विद्यार्थी वय सिद्ध होता है।

नाभि का ध्यानः —

( 98 )

हरक्रोधज्वालाऽविलिभिरवलीढेन वपुषा गभीरे ते नाभीसरसि कृतसंगो मनसिजः। समुत्तस्थी तस्मादचलतनये धूमलिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमाविलिरिति॥

अर्थः — हे अचल तनये ! हर के क्रोध की ज्वालाओं से लिपटे हुए शरीर से कामदेव ने गहरे सरोवर सदश तेरी नाभि में जब गोता लगाया, उसमे लता सहरा उठने वाले धृवें की जो रेखा बनी, उसे जन साधारण, हे जननि ! तेरी नाभी के ऊपर उठने वाली रोमावलि समझते हैं।

इसका आध्यात्मिक भाव यह है कि कामोद्दीपन होने पर भूमध्य में शंकर का ध्यान करने से जहां उनका ज्ञानरूपी तीसरा नेत्र है. हृदय में उदय होने वाला काम का ताप नाभि चक्र में उतर कर शान्त हो जाता है और अग्नि के पानी में बुझने से जो धुआं सा ऊपर उठता है, तद्वत् नाभि से हृदय में उठने वाली रोमांच की खता सी उठकर शांति प्रदान करती है।

(80)

यदेतत्कालिन्दोतनुतरतरङ्गाकृति शिवे कृशेमध्ये किश्चिज्जनि तव तद्भाति सुधियाम् । विमर्दादन्योऽन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नार्भि कुहरिणीम् ॥

काठिन शब्द:— कालिन्दी=यमुना, कुहरिणी=कुं हरतीति कुहर, कुहं राति ददातीति वा, बिल, रंघ्र, सर्पिणी।

अर्थ:— हे शिवे, हे जनि ! यह जो यमुना की बहुत पतली तरंग के सदश आकृति वाली (रोमावलि) तेरे कृश किट भाग में किंचित दिख रही है, वह सद्बुद्धि वाले मनुष्यों को ऐसी जान पड़ती है, मानो तेरे कुच कलशों के वीच एक

दूसरे की रगड से पिस २ कर पतला होने पर आकाश तेरी नाभि के विल में अथवा नाभि में सर्पिणी की तरह प्रवेश कर रहा है।

यमुना नदी और आकाश दोनों का रंग स्थाम है, इसिल्ये आकाश को यमुना की पतली तरंग से उपमा दी गई है।

. आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जरु और जरु से पृथ्वी की उलित मानी जाती है। प्रत्येक तत्व का अर्घ भाग और दूसरे आधे भाग में शेप चारों तत्वों का सम भाग मिलन से पंचीकरण द्वारा पांचों महामृतों की रचना होती है। इसिलये मूलाधार में पृथिवी तत्व के साथ है अंश जल, है अंश अग्नि, है अंश वायु और है अश आकाश रहता है, इसी प्रकार स्वाधिष्ठान में जल के साथ 🗦 अश प्रत्येक पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश का होता है, मणिपूर में अग्नि के साथ दूसर चार तत्वों का प्रतितत्व है अंश रहता है, हृद्य में वायु के साथ चारों अन्य तत्व है अंश में रहते हैं और विशुद्ध चक्र में आकाश का आधा भाग और अन्य तत्वों का अष्टांश रहता है। इसिलेये विशुद्ध चक्रस्थ आकाश तत्व का सबंध नीचे के सब चकों से बना हुआ है, और विशुद्ध चक्र में आकाश का वेध होने के साथ ही नीचे के चक्रों के आकाश का भी वेध होना संभव है, उससे पूर्व नहीं। मानो भगवती के भारी कुचों के परस्पर रगडने से, चक्की के गले से उतरने वाले घान्य के सददा,

विशुद्ध चक्र से आकाश नीचे उत्तरकर पिमता हुआ नीचे गिर रहा है। आकाश तल के वेध की पिसाई से सुन्दर उपमा दी गई है। जिन योगियों को तत्ववय की किया का जान है, उनको हो यहां बुद्धिमान कहा गया है।

कालिन्दी अर्थात यमुना सूर्य पुत्रि है। नामि में उनाने वाली आकाश रूपी रोमावलि हृद्य के सूर्य नण्डल से नीचे उतर रही है, इसिलये उसकी उपना यमुना नदी की तरंग से दी जानी सर्वथा संगत है। और आकाश, रामावलि और यमुना तीनों का वर्ण भी स्थाम है। यमुना पिंगला नाडी को भी कहने हैं. जिसका संबंध प्राण से है और प्राण की किया से ही पर्चक वंध होता है। इस अभिप्राय से भी कालिन्दी रूपी पिंगलागत प्राण की किया से उनकी उपमा ठीक सिद्ध होती है।

## (30)

स्थिगं गङ्गाऽऽवर्तः स्तनमुक्करामाविकलता— निज्ञाबालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहृतस्रजः। रतेलीलाऽगारं किमपि तत्र नाभिगिरिसुते बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते।।

कठिन श्ठदः -- आवाल=गमला, कुसुमशर=कामदेव

अर्थ: हे गिरि सुते ! तेरा नाभि की जय है । उसकी उपमा निचे दिये हुए किसी भी प्रकार से दी जा सकती है ।

(१) गंगा का स्थिर मंबर, (२) तेरे स्तन रूपी विकसित पुष्पों को धारण करने वाली रोमाविल रूपी लता के उगने का गमला, (३) काम देव के तेज रूपी अग्नि को धारण करने वाला हवन कुंड. (४) रित का कीडा स्थल, अथवा (५) गिरीश शंकर के नयनों को सिद्धि प्राप्त करने के लिये तप करने की गुमा का द्वार।

(99)

निसर्गक्षीणस्य स्तनतरभरेण क्रमजुषो नमन्मूर्तेर्नाभौक्ष्य लषु च शनैस्त्रुसत इव । चिरते मध्यस्य गृटिततिनितिग्तरुणा समावस्थास्थेस्रो भवतु कुशलं शैलतनये ।

पाठान्तर—नारीतिलकशनकै स्त्रुट्यत इव । तिलक=तिलक और एक दक्ष विशेष का नाम । शनकैः=शनै;

अर्थ:— हे शैल तनये! तेरे मध्य भाग की सम अवस्था चिर कुशल रहे, जो स्वाभाविक ही क्षीण है और स्तन रूपी तट के भार से क्लान्त होने के कारण झुकी हुई तेरी मूर्ति के नाभि देश पर पडने वाली विलयों पर शनै: २ नदी के तट के वृक्ष के सदश टूटता सा प्रतीत होता है।

यहां किट का बहुत पतला होना और स्तर्नों का भारी होना दिखा गया है। ये दोनों स्त्रियों के सौन्दर्य के चिन्ह हैं।

(60)

कुची सद्यः स्विद्यत्य घटित कूर्णमभिदुरो कपन्तो दोर्मुले कनककलशामो कलयतः। तव त्रातुं मङ्गादलमिति चलग्नं तनुभुवा त्रिधानद्वं देवि त्रिवलिलवलीविह्यमिरिव।।

कठिन शब्दः — कूर्पास=अंगिया, चोली। दोर्मूल=कांख, बगल, बलगं=जुडासा जोड, तनुभृ=काम देव।

हे देवि! कांखों की रगड से झट २ पसीना आने के कारण जिनके किनारे पर से अंगिया फट गई है सुवर्ण कलश की आमा- युक्त तेरे कुच द्वय के हिलने से टूटने से बचाने के लिये अलम् अर्थात् पर्याप्त हैं इतना मात्र जुडा हुआ तेरा (किट प्रदेश) मानो काम देव ने लवली विल्ल (एक प्रकार की बेल) से विल्यों से तीन बार बांध रखा है।

भाव यह है कि छाती का भाग भारी है और नीचे किट प्रदेश इतना पतला है कि हिलने मात्र से टूट सकता है, परन्तु पेट की तीन बिलयां ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो काम देव ने उसके सौन्दर्य की रक्षा करने के लिये लवली की बेल से तीन बार लपेट कर बांध रखा है। नहीं तो टूटने में कोई कसर नहीं जान पडती थी।

#### नितंब का ध्यानः-

(23)

गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वति निजात् नितम्बादाच्छिद्य त्विय हरणरूपेण निद्धे । अतस्ते विस्तीणीं गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बयारमारः स्थगयति लघुत्वं नयति च ॥

कठिन शब्द:-- हरणवपेणं=दहेज,

अर्थ: — हे पार्वात ! पर्वतराज हिमालय ने अपने नितंबों से काटकर अपना भारीपन और विस्तार तुझको दहेज में दिये थे, इसीलिये तेरे नितंब इतने विस्तीर्ण और भारी हैं, कि तेरे नितंब के भार से सारी पृथिवी की गति रुक गई है और तेरे विस्तार की अपेक्षा से पृथिवी छोटी दिखने लगी है।

यदि पृथिवी को स्थिर मानें तो भगवती के उसपर बैठ जाने से उसकी गित रुक गई है और यदि उसे चल माने तो उसकी गित स्थिगित होकर नियम बद्ध हो गई है। भाव यह है कि प्रकृति देवी ने पृथिवी को अपना आसन बना रखा है। और भूमि पर जो भी शोभा फेली हुई है, उसका सारा श्रेय पर्वतों को ही है, जिनकी देन रूपो स्रोत सारी पृथिवी को हरा भरा ही नहीं कर रहे, वरन बड़े २ देश उनके नितंबों से काटकर लाई हुई मिट्टी की ही कृपा है। अर्थात् मूमि की प्राकृतिक शोभा हिमाच्छादित पर्वतराज की ही तनुजा है।

उरुयग्मका ध्यानः—

(८२)

करीन्द्राणां शुण्डान् कनककद्तीकाण्डपटली— मुभाभ्यामुरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवती । सृष्ट्याभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिमुने विजिग्ये जानुभ्यां विवृधकरिकुम्मद्रयमपि ॥

कठिन शुट्यः-परली=परं विकारं व्यति आददाति,

अर्थ:—हे गिरि सुते। आप अपने दोनों उरओं मे गजेन्द्रों के सृंडों को और सुवर्ण के बने हुए केले के लंबे स्थंबों को जीतकर, पित को प्रणाम करते २ कठिन हो गये हैं ऐसे दोनों सुन्दरगोल घुटनों से बुद्धिमान हार्थाके दोनों (मस्तक के) कुंभों को भी पराजित कर रही हैं।

#### जंबाओं का ध्यानः-

(62)

पराजेतं रुद्रं द्विगुणशरगर्मा गिरिसुते निषङ्गो जङ्घे ते विषमित्रिशिखो वाढमकृत । यद्ग्रे दश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली— नखाग्रच्छबानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः ॥

कठिन शब्दः—निषङग=तरकस, विशिखः=शर, नाण; विषम विशिखः=कामदेव अर्थ:—हे गिरि सुते! तेरी दोनों पिंडलियां रुद्र को जीतने के लिये दुगुने वाणों से भरे कामदेव के दो तरकसों के समान हैं। जिनके अप्रफल पैरों की १० अंगुलियों के नखों के अग्र भाग के रूप में दस दिख रहे हैं, जो देवताओं के मुकुट रुपी सान पर पैनाए गये हैं।

भाव यह है कि कामदेव के तरकस में केवल ५ पुष्प बाण हैं, उनसे वह शंकर को नहीं जीत सका, इसिलये उसने भगवती के चरणों की अंगुलियों के नख रुपी फल वाले १० और बाण अपनी सहायता के लिये लेलिये हैं, जो दोनों पिंडलियों रुपी तरकसों में पांच २ रखे हैं। इन बाणों के फल वत् नखों के अग्रभाग देवताओं के प्रणाम करते २ उनके मुकुट रुपी सान पर घिसर कर पैने हो गये हैं।

कामदेव के ५ बाण शब्द स्पर्श रूप रस गंध ५ विषय हैं। भगवती के चरणों में ५ सामान्य और ५ दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध सहित १० बाण हैं। योगदर्शन में दिव्य विषयों का वर्णन (१-३५) सूत्र में मिलता है। 'विषयवती वा प्रवृत्तिरूपन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी '। (१-३५) विषयों की दिव्य प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर मन की स्थिरता का उदय होता है। इसलिये मगवती के चरणों के नखों का ध्यान योगी को सामान्य और दिव्य भोग देकर चित्त को एकाश्रता प्रदान करता है। मानों कामदेव के ५ बाणों के स्थान पर भगवती के चरणों की शरण लेकर दस बाणों से शंकर को जीतना चाहता है, परन्तु मन की एकाश्रता हो जाने से मनुष्य स्वयं शिवस्वरूप हो जाता है।

इसलिय--

(88)

श्रुतीनां मुर्धाना दघति तव यो शेखरदया ममाप्येतो मातः शिरमि दयया घेहि चरणी । ययोः पाद्यं पाथः पशुपतिजटाज्यटतिनी ययोर्काक्षालक्ष्मीररुणहरिच्डामणिरुचिः ॥

कटिन शब्द— पाथ=जंहं, तर्टिनी=नदी, चृहा=केश, शेखर=चोटी, रुचि=कान्ति।

अर्थ — हे मां! तेरे चरण जो श्रुतियों की मुर्धा पर शिखरवत् रखे हैं, दया करके उनको मेरे शिर भी रख दे, जिनका चरणोदक शंकर की जटाज्द में निकर्ल हुई गंगा है, और जिनके तल्वों में लगी लक्षा की कान्ति हिर के चूडा में (केशों में) धारण की हुई अरुण मणि की कान्ति के सदश है।

(64)

नमोवाकं ब्रुमो नयनरमणीयाय पदयो— स्तवासमै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते । अस्रभत्यत्यन्तं यदभिद्दननाय स्पृह्यते पशुनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे ॥

कठिन शठ्य-अलक्तक=लाक्षा, कङ्केलिं=अशोक, अस्यति= ईष्य करते हैं। अर्थ — हम तेरे इन दोनों चरणों को प्रणाम कहते हैं, जो नयनों को रमणीय हैं, और जिन पर छाक्षा की तीव्र कान्ति चमक रही है। जिनके अभिहनन की स्पृहा से पशुपति तेरे प्रमदावन के अञ्चोक कृक्ष से अनन्य असृया रखते हैं।

ऐसा कहते हैं कि पिद्मिनी स्त्री के पढ़ प्रहार से अशोक वृक्ष प्रसन्न होता है। इस क्लोक में यह भाव है कि भगवती की वार्टिका के अशोक वृक्ष को भगवती के पढ़ प्रहार का सौभाग्य सदा प्राप्त है, इसिल्ये पशुपित उससे ईप्यो रखते हैं, क्योंकि उनको भो भगवती के चरण प्रहार की स्पृहा है। अशोक का अर्थ वीत शोक अथवा शोक रहित है। और पशुपित भी वीतशोक होने के कारण अशोक है। जीवों को पशु कहते हैं, क्योंकि वे संसार की आसिक स्वरूप राग पाश में वंध हैं। शिव को इसी अभिपाय से पशुपित कहा जाता है।

पाशवद्धस्तथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः। पाशबद्धः पशुप्रोक्तः पाशमुक्तः पशुपतिः॥

पत्येक मनुष्य में जीव भाव और शिव भाव साथ २ रहते हैं। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं—

> उपद्रष्टानुमन्ताच मर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मे तिचाप्यको देहेऽसिमन्पुरुषः परः ॥

वदानुवचन भी हैं 'द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ' 'असंगोयमात्मा' इत्यादि ।

इसिलये बद्धजीव का अन्तरात्मा म्यो शिव मदा असंग होने पर भी भगवती के पद प्रहार से अपने को शोक रहित अनुभव करने की सदा स्पृहा किया करता है।

( 28)

मृषा कृत्वा गोत्रस्वलनमथ वैलक्ष्यनितं ललाटं मर्तारं चरणकमले ताडयति ते । चिरादन्तः शल्यं दहनकृतमुन्मृलितवता तुलाकोटिकाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा ॥

कठिन शठद — मृपाकृत्वा=झ्टा करके, गोत्र=वंदा, पहाड, नाम, अथवा गां इन्द्रियं त्रायते इति गोत्र। स्वलन=गिरावट, फिसलना। वैलक्ष्य=लजा, स्वमाव का परिवर्तन, लक्ष्य से हटना। शल्यं=वाण, अन्तर्दाह। उन्मृलितवता=जड मे उग्वःइता हुआ, सर्वथा नष्ट करता हुआ। तुलाकोटि=मंजीरा, नृप्र, तराज् के पलडों की आकृति वाला। क्वाणैकिल्रितं=घंटियां, मंजीरेंग, अथवा नृप्रों के वजने का शब्द। ईशानिरपु=शिव का शत्रु, काम। मर्ता=पालने वाला, पति।

सामान्य अर्थ — तरे गोत्र का अपमान करने से लिजित नीचे नेत्र किये हुए भर्तार के ल्लाट पर तेरे चरण कमलों का ताडन होने पर इशानिरिपु (कामदेव) ने जिसको चिरकाल से जलाया जाने के कारण अन्तर्दाह था उसे निकालते हुए अपना बदला देखकर, तरे नृपुरों के बजने के काणकार की किल-किलाहट रूपी हर्ष खाने की। पूर्व श्लोक में शिवजी को भगवती के चरणों के ताडन की स्पृहा दिखाकर, इस श्लोक में यह दिखाया गया है कि भगवती ने भर्तार के लखाट पर चरण कमलों से लात मारकर उनकी इच्छा पूरी की। इसका सामान्य अथे शृंगार रस पूर्ण है और शृंगार रस के प्रेमी जन प्रेयसी के चरणस्पशे करना, अथवा उसके पदप्रहारों से प्रसन्न होना शृंगार-रस की विशेषता मानते हैं। श्रीकृष्ण भगवान से भी राधिका के भक्त गण उनके चरण पलोटन कराने में अपनी उपासना की उत्कृष्टता समझते हैं। परन्तु आपित्त जनक विषय तो यह है कि क्या ९७ श्लोकोक्त सतीत्व की चरम सीमा पति के लखाट पर पद प्रहार करने में होती है। ऐसे विरुद्ध भावों का समन्वय कैसे किया जा सकता है? इसिल्ये हम इसका कृटार्थ योगपर दिखाने का नीचे यत्न करते हैं। सामान्य भाव तो यह ही है कि शंकर जिन्होंने काम को भस्म कर दिया, वह भी पित्न की लाते खाकर काम के उपहास्थास्थद बनते हैं।

इस स्रोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है।
गोत्र का अर्थ इन्द्रिय संयम किया जा सकता है, अर्थात् 'गां त्रायते
इति गोत्रम् ' इसिल्ये गोत्रस्खलनं से इन्द्रिय संयम की गिरावट
अथवा इन्द्रिय संयम से च्युत होना है, उसको मृषाकृत्वा अर्थात्
झूटा करने से इन्द्रिय संयम की कभी को पूरा करने का अभिपाय
है वैलक्ष्यनमितं उस दृष्टि को कहते हैं, जिसमें लक्ष्य रहित दृष्टि
नीचे को झुकी होती है। शांभवी मुद्रा में भी नेत्रों की मुद्रा
ऐसी ही रहती है। जिसमें अन्तर्लक्ष्य बहिदृष्टि होने से दृष्टि लक्ष्य
रहित हो जाती है, और नेत्र अर्थोन्भीलित से खुले रहते हैं, जालंधर

वंध लग जाने से शिर भी आगे को झक जात है और चिवुक कंठ कूप पर जा लगती है, उस समय दृष्टि नीचे की ओर झक जाती है और उसे वेलक्ष्य नित कह सकते हैं। इन्द्रिय संयम युक्त जालंधर बन्ध लगने पर शांभवी मुद्रा का फल यह होता है कि शक्ति का उत्थान होकर वह झट आज्ञा चक्र के ऊपर चढ जाती है, अर्थात् आज्ञा चक्रस्थ शिव के ल्लाट पर पदारोपण करती हुई सहस्रार में प्रवेश करने को उतावली हो उठती है। भर्तार पद से देहाभिमानी देह का पोषण करने वाला भर्ता ही महेश्वर है।

> उपद्रष्टानुमन्ताच भर्ता भोक्तां महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्परुषः परः ॥ गाता

क्योंकि आज्ञा चक्र तक ही देहाभिमान रहता है, उसके ऊपर चित्त की अवस्था उन्मुन्याभिमुखी होने लगती है और देहाभिमान शिथल होने पर भर्ता शब्द की उपयुक्तता कम होने लगती है।

इंकर भगवत्पाद ने स्थान २ पर भगवती के अंग प्रत्यंग की सुन्दरता का वर्णन करते समय उसके हावभावों में कामदेव का सहयोग दिखाया है, मानो कामदेव सदा भगवती का आश्रय लेकर अपना कार्य करता रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवती कामदेव की ही प्रति मूर्ति है। कादि विद्या का प्रथम अक्षर ककार है, जिससे ब्रह्म की आदि काम रूपा शक्ति अभिप्रत है। उसकी त्रिपुरतापिन्युपनिषद में इस प्रकार व्याख्या मिलती है।

स एको देवः शिव रूपी दृश्यत्वेन विकासते, यतिषु, यहेषु, योगिषु कामयते । कामं जायते । स एष निरंजनोऽका- मत्वेनोज्जृम्भते, अकच्यटतपयशान् सृजते । तस्मादीश्वरः कामोऽभिधीयते, तत्परिभाषया कामः ककारं व्याप्नोति ।

अर्थ:—वह एक शिव रूपी देव दृश्य के रूप में विकसित होता है। यतियों में, यज्ञों में, योगियों में कामना करता है। इस प्रकार काम उत्पन्न होता है। वह निरंजन कामना रहित ब्रह्म जंभुहाई लेता है (विकसित होता है।) अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग की सृष्टि करता है। इसलिये ईश्वर को काम कहते हैं। उसकी परिभाषा करने से काम ककार में व्यापक माना जाता है।

सजन शक्ति आद्योपान्त काम शक्ति ही है, सामान्य इच्छा के रूप में उसे कामना कहते हैं और प्रजनन वासना को काम वासना कहते हैं। वह शिव की प्रभवाभिमुखी शक्ति है। परन्तु जब वह प्रति प्रसव रूपा होती है, तब उसे शिवा कहते हैं। प्रभव और लय कम दोनों उसके विपरित भाव होने के कारण एक दूसरे के प्रति-बन्ध और शत्रु हैं। समाधि काल में काम शिव का शत्रु हैं, परन्तु सृष्ठिकाल में वह ही शक्ति के रूप में शिव की अर्धाणिनी का सहयोगी बन जाता है। समाधि काल में जिस काम को शंकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर देते हैं, वह ही उनके प्रभवाभिमुख होने पर मानो उनका उपहास करता है। भगवती के नृपुरों के शृंगार रस परिपूर्ण कण २ शब्द की ध्वनि में मानों कामदेव के उक्त उपहास का व्यंग व्यक्त हो रहा है। नृत्य के समय नृपुर ध्वनि अथवा गान वाद्य के साथ मंजीरों का

बजना, जो ध्यान समाधि के श्रतिपक्षी हैं. कामदेव की प्रसन्नता को व्यक्त करने वाले हास्य की किलकिलाहर सहस्य है।

मन के लय और न्युत्थान का न्यान आज्ञा चक के उपर है। अनाहत् में ईश्वर, विशुद्ध में सदाशिव और आज्ञा में शिव का न्यान है। शांभवी मुद्रा को समाधि का द्वारोद्धाटन कहना चाहिय। न्युत्थान के समय जब शक्ति नीचे उत्तरती है तब मानो शिव के ललाट पर पद पहार करती हुई नीचे उत्तरती है. और उसके नूपुरों के शब्द में कामदेव के हास्य की प्रति ध्वनि बताई गई है। शांभवी मुद्रा के अभ्यासी को काम वासना रूपी अन्तर्दाह का उन्मूलन हो ज्ञाता है।

## (05)

हिमानीहन्तव्यं हिमगिरिनिवसैकचतुरी निश्चायां निद्राणं निश्चि च पर भागे च विश्वदी। परं लक्ष्मी पात्रं श्रियमिनसृजन्ती समयिनां सराजं त्वत्पादी जननि जयत्श्रित्रमिंह किय्।।

प्रथं—हे जनाने! तरे दोनों चरण कमल पर जय प्राप्त कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है! क्योंकि कमल बरफ से मर जाता तरे चरण हिमगिरि पर निवाम करने में कुशल हैं। कमल रात को सो जाता है, तरे चरण दिन रान तिशद रहते हैं; वह दिन में लक्ष्मी का पात्र रहता है और तेरे चरण समयाचार के उपासकों को खूब लक्ष्मी देते हैं।

अर्थात् तरं चरणों को कमल की उपमा कैसे दी जा सकती है ? कदापि नहीं दी जा सकती ।

(22)

पदं ते कीर्त्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीखपरतुलाम् । कथंचिद्धाहुभ्यामुपयमनकाले पुरिमदा यदादाय न्यस्तं दृषदि दयमानेन मनसा ॥

अर्थ—हे देवि! तेरा पद कीर्तियों का प्रपद (स्थान)
है और विपदाओं का अपद है। न जाने सत्पुरुषों ने उसकी
तुलना कछुवे की कठिन खोपरी से कैसे की है, वह इतना कोमल
है कि विवाह के समय पुरारि ने दयाई मन से किसी प्रकार
(अर्थात् बडी हिचकिचाहट और बडे संकोच के साथ)
दोनों हाथों से उठाकर उसे पत्थर पर रखा था।

विवाह में फेरों या मांवरों के समय वर वधू के एक चरण को अपने हाथों से उठाकर पत्थर पर रखकर कहता है, कि हे देवि! तू भमें पाळनाथे अपना चित्त इतना टढ रखना जैसा यह पत्थर है। केवल्ययमां का मत है कि यह श्लोक मद्राम की भाषाओं की प्रतियों में नहीं निलता, इसलिये क्षेपक है।

(60)

नखेनीकस्त्रीणां करकमलसंकोच्याधिमि – स्तरूणां दिव्यानां इसत इव ते चण्डि चरणी । फलानि स्वःस्थेभ्यः किसलयकरायेण ददतां दरिद्रेभ्यो मद्रां श्रियमनिशमहायददतो ॥

कठिन शब्द— नाक=स्वर्ग, किसलय=पत्र, पलव, अहाय= गुरन्त, स्व:स्थ=स्वावलंबी, स्वर्ग निवासी, अनिशं=निरन्तर।

अर्थे—हे चण्डि! तर दोनों चरण अपने नखों ने कलपतृक्षों का परिहाम सा कर रहे हैं, जो नख देवांगनाओं के कर कपी कमलों को (हाथ जो हने समय) बंद करने के लिये संख्या में १० चन्द्रमा सहश हैं। कलपतृक्ष तो स्वर्ग में रहने वाले स्वावलंबी देवनाओं को अपने पल्लव रूपी कराणों से फल देते हैं, परन्तु तेरे चरण दरिदियों को निरन्तर, तुरन्त और बहुत धन देते रहते हैं।

करपतृक्ष से स्वर्ग निवासियों को ही लाम है, यहां के द्रियों को कुछ नहीं।

(90)

ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशाऽनुसहशी— ममन्दं सौन्द्र्यप्रकरमकरन्दं विकिरति । तवास्मिन्मन्दारस्तबकसुमगे यातु चरणे निमजन्मजीवः करणचरणः षट्चरणताम् ॥

कठिन शुट्टः करण चरणः =इन्द्रियों रूपी चरण बाला, षड्चरण=भौरा, मधुकर।

अर्थ:—इस तेरे चरण में जो मंदार वृक्ष के पुष्पों के स्तबक जिसा सुन्दर है, मेरा ५ ज्ञानेन्द्रिय और १ अन्त: करण रूपी ६ चरण वाला यह जीव छ: चरणों वाला मधुकर बनकर इबा रहे। तेरा चरण जो दीनों को उनकी आशा के अनुसार निरन्तर लक्ष्मी देता रहता है, और सौन्दर्य राशि के मकरन्द्र को खूब फेलाता रहता है और मन्दार के पुष्पों के स्तबक सहश सुभग है।

अर्थात् में भौर की तरह तेर चरण कमल पर अपना सर्वस्व मनसा, वाचा कमेणा सब इन्द्रियों और मनके व्यापारों को समर्पण करदूं।

## चरणों की गीत का ध्यान:--

( 5, 2 )

पदन्यासकी द्वापरिचयमिवाग्ब्धुमनमश्वरन्तस्ते (स्वलन्तस्ते) खेलं भवनकल हंसा न जहित।
अतस्तेषां (स्विविक्षेपे) शिक्षां मुभगमणिमञ्जीरगणितच्छलादाचन्नाणं चरणक्रमलं चारुचरिते।।

कठिन शब्द:--आचभाणः=वातं करता हुआ

अर्थ: — हे चार चिरते ! ऐसा प्रनीत होता है कि तरे भवन के राजहंस चलते समय तरे पदन्याम क्रीडा (चाल ) का परिचय प्राप्त करने को तरे खेल का त्याग नहीं करते । (अर्थात तरे पीछे २ तरी तरह कटम उठाकर चलते हैं, और वे इस खेल का त्याग नहीं करते , और तरे चलते समय चरण कमलों में लगी मिणियों युक्त न्युरों की झङ्कार का शब्द माना उनकी चलने की शिक्षा का उपदेश कर रहा है ।

स्त्रियों की चाल की इंसगित से उपमा दी जाया करती है, परन्तु भगवती की चाल से इंस स्वयं चलने की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा भाव यह भी है कि परमहंस महापुरुषों की उन्मत्त गतिविधि में शक्ति की कीडा युक्त मस्तीभरी चाल का आभास रहता है। जीवनमुक्त परम इंस ही भगवती के भवन के राजहंस हैं।

### ण्लंग का ध्यानः—

( 9 ? )

गतास्ते मञ्चत्वं दुहिणहिन्हेश्वरमृतः शिवः स्वच्छच्छायाघटितकपटप्रच्छद्पटः । स्वदीयानां भामां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रसङ्घ दशांदािश्व कृतुकम् ॥

कठिन शब्द:—प्रच्छदपट=चादर, हशां=हिष्ट को, दोग्धि=दुहता है, कुतुकं=कोतुह्ल

अर्थ:—ब्रह्मा हरि रुद्र और ईश्वर द्वारा रक्षा किय जाने वाले (क्रमश: म्लाधार, स्वाधिष्टान, मणिपूर और अनःहत् चक्र ) तेरे मंच के चार पाये हैं, अर्थात् चारों तेरा मंच बनाते हैं उसपर बिछी हुई स्वच्छ छाया की बनी हुई कपट रुपी माया की चादर शिव है, जो तेरी प्रभा के झलकने के कारण अरुण दिख पड़ने से एसी प्रतीत होती है कि मानो शृङ्गार रस शरीरी बनकर दृष्टि में कुत्हल उत्पन्न कर रहा है।

शिव शक्त्यात्मक प्रथम स्पन्द आज्ञा चक्र में, सदाख्य अर्थात् अर्धनारीश्वर शिव विशुद्ध में, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा कमशः नीचे के चारों चक्रों के आधिदेव हैं। रुद्र विष्णु और ब्रह्मा शुद्ध विद्या के अन्तर्गत है और जीव (पुरुष) माया के अन्तर्गत है। और अन्यर ४ तच्वों का संघात् रुपी देह अशुद्ध विद्या के अन्तर्गत है। अगुद्धिवद्या के रूप को सुप्त कुण्डलिनी कहा जा सकता है। जागकर वह सब तच्चों की गुद्धि करती हुई विगुद्ध चक्र में अपने विगुद्ध रूप में विगजने लगती है। यह हम ऊपर भी एक स्थान पर कह आये हैं कि प्रसुप्त अवस्था में जिक्त का स्थान मृलाधार के पाम सुषुम्ना से वाहर है और जागकर मुपुम्ना के भीतर स्वाधिष्ठान चक में, परन्तु विगुद्ध स्वरूप में वह विगुद्धिचक्र में रहती है। इस स्रोक में भगवती के इस रूप का ही वर्णन है।

इस क्लोक के साथ ३० वें क्लोक को एक बार फिर पढ लेना चाहिये। व्योमेश्वर और व्योमेश्वरी का यहां चित्र सेंचा गया है। शिव को यदि स्वच्छ छाया घटिन आकाशमयी मायावी चादर सदश समझा जाय तो शक्ति को उसमें स्फटिकवन् झलकने वाली अरुणिमा समझना चाहिये।

श्री चक्र को भी भगवती का मंच कहा जा सकता है। ईशान् कोण में ईश्वर, अिंग कोण में रुद्र, नैक्ट्रत्य कोण में विष्णु और वायव्य कोण में ब्रह्मा समझना चाहिये। अथवा पूर्व में ब्राह्मी (ईश्वरी) मातृ देवता, दक्षिण में रौद्री मातृ देवता पश्चिम में कौमारी मातृ देवता और उत्तर में विष्णवी अर्थात् प्रत्येक की शक्ति को देव के वाम ओर में देखना चाहिये, जो चारों द्वारों पर स्थित हैं। श्री चक्र को आकाश रूपी म्फटिक का बना हुआ समझना चाहिये। उस पर शिव रूपी चादर है और अरुणिमा रूपी शक्ति है। वैन्दव स्थान पर शक्ति का आसन है। श्री चक्र की रिक्सियां दसों दिशाओं में भुक्ति मुक्ति सिहत अणिमादि सिद्धियों के रूपों में फैल रही हैं। यहां तक भगवती के अंगों का पृथक २ ध्यान बताया जाकर इस क्लोक में पूरे शरीर का ध्यान कहा गया है।

( 5美 )

अराला केरोषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते । शिरीषाभा 'गात्रं दषदिव कठोरा क्रचतटे। भृशंतन्वी मध्ये 'पृथुरिपवरारोह विषये जगत् त्रातुं शंमोर्जयित करुणा काचिद्रणा।। पाठान्तर:— १ चित्तेद्दषदुपलशोभा, २ पृथुरुरिसजारोह

कठिन शब्द—अराला=कुटिल, पृथु=भारी, बडा, वरारोह= मुन्दर नितंब, उपल=रत्न, उरिसज=कुच, काचित्=कचते (प्रकाशित इति) काचित, चमकती हुई अथवा काच के सहश, अथवा कोई भी जिसको इम नहीं जान सकते। करणा काचिदरुणा=करुणा का अर्थ काचित् अरुणा किया जाना चाहिये।

अर्थ:— शंभु की करुणा (अर्थात दया) की, जगत की रक्षा करने के लिये मानों जो काचित अरुणा है सर्वत्र जय हो रही है। जिसके अर्थात् अरुणा भगवती के केश स्वाभाविक सरलता लिये हुए घूंघराले अर्थात कुटिल हैं, मन्द २ हंसी मुख पर है, गात्र अथवा चित्त सिरस की आमा लिये हुए है, कुच पत्थर सदश कठोर है (अथवा स्फटिक की शोभा युक्त हैं) मध्य में कटिमाग अति पतला है और नितंब भारी हैं (अथवा

कुचों का उठाव भारी है ) पाठान्तर को प्रहण करने मे शरीर के भ्यान पर चित्त और नितंब के स्थान पर कुचों का दुबारा वर्णन हो जाता है । चित्त को स्फटिक मे उपिमत तो किया जा सकता, परन्तु देह की शोभा का वर्णन किया जाना अधिक उपयुक्त दिखता है, और कुचों को दोबारा न बताकर नितंबों का भी वर्णन आना अन्यावज्यक है, इसिक्टिंग हमने पाठान्तरों को पृथक दिखा दिया है ।

रांभु की करुणा और अरुणा दोनों एक ही हैं। अरुणा भगवती का एक नाम है और उसके अरुण वर्ण के कारण प्रसिद्ध है। करुणा भी ककार पूर्वक अरुणा ही है, इसलिय ककार से काचित् का भाव व्यक्त होता है। काचित् का अर्थ 'कोई' होने से करुणा को अरुणा का एक अंश समझना चाहिये। अर्थात् पराशक्ति अरुणा जिसको कोई नहीं जान सकता वह शंभु की करुणा के रूप में ही जानी जा सकती है। दूसरा भाव यह भी है कि शंभु के स्फटिक अथवा कांच सदृश स्वच्छ शरीर में प्रतिफलित होने वाली अरुणिमा ही भगवती अरुणा की छवी करुणा के स्वरूप में दिख रही है। कुटिलता, हिंसा, और कठोरता करुणा के विरोधी भाव होते हैं। द्या का मन्द पडना भी एक कमी का लक्षण है, और किसी भाव का तनु होना उसके क्षीण होने का पूर्व रूप है। इसलिये शंभु की करुणा में कुटिलता हिंसा, कठोरता, मन्द्रपना और तनु का भाव नहीं होना चाहिये, क्योंकि शंभु की करुंणा के रूप में जगत की रक्षा के छिये ही अरुणा ने यह रूप धारण किया है। अराल का अर्थ कुटिल होता है परन्तु कुटिलता भगवती के केशों की शोभा बढा रही है। शंभु की करुणा कभी मन्द नहीं पडती, परन्तु मन्द्रपना हंसी में रहकर करुणा की वृद्धि करता है। शिरीष की च्युत्पत्ति 'शृ' घातु से है (शृ हिंसायां शृणाति शीर्थते वा इति शिरीषः) अर्थात् जो काटा जाता है, अथवा जो फैलता है वह ज़िरीष कहलाता है। ज़िरीष अथवा सिरस एक वृक्ष का नाम है जो कल्याण का सूचक है। अर्थात् भगवती में हिंसा का भाव ऐसा है जैसा कि सिरस में, क्यों कि भगवती का शरीर सिरस की आभायुक्त है जो सारे जगत का कल्याण करने को सदा तत्पर रहता है। जैसे कुटिलता को भगवती ने केशों में घारण कर के उनकी शोभा को बढाया है, और फिर भी पीठ पर पीछे की ओर फैंक दिया है, इसी प्रकार कठोरता भी दया का विरोधी भाव है, उसे भगवती ने अपने पयोघरों में घारण कर लिया है। दूध पिलाकर पोषण करने वाले स्तनों में कठोरता रहने पर भी वे दयाद्रता से टपकते रहते हैं, क्योंकि भगवती का सारा शरीर शिरीष वृक्षवत् कल्याणवपुः है। शंभु की करुणा में कुटिलता, हिंसा और कठोरता के विरोधी भावों को स्थान कहां, वे इतने दयाल हैं कि उनकी करुणा में कभी कमी नहीं आती, वह सदा सर्वदा पूर्ण है, फिर तनु अथवा क्षीण होने की तो संभावना ही कैसे हो सकती है। इसिलये वह पृथु अर्थात् महती करुणा है। पृथु भाव भगवती ने नितंबों में धारण किया हुआ है। नीचे नितंब भाग का भारीपन स्थिरता का द्योतक है, अर्थात् शंभु की करुणा नित्य है। परन्तु भगवती का कटि प्रदेश अति तनु भी है, यद्यपि यह स्नियों की शोभा का एक रुक्षण है, तो भी करुणा का मध्य भाग तनु होने से उसके क्षीण होने की संभावना की आंति हो सकती है, परन्तु यह बात नहीं है। किट प्रदेश में मणिपृर चक रुद्र का न्थान होने से, भगवती में रुद्र का गैद्र भाव अर्थान् कोच अनि अनु हो गया है, अर्थान् क्षणवत् तनु है। मानो भगवती ने रुद्र के रौद्र भाव को मेखला सहश कस रखा है।

अभिप्राय यह है कि भगवती का शरीर माना शंभु की द्या का अवतार है, जो जगत की रक्षा करने के लिये अवतीण हुआ है।

इस श्लोक में यह भाव भी प्रतीत होता है कि सद्गुरू स्वरूप शिव के अनुप्रह से जो शक्ति की जागृति होती है, और उपरोक्त करुणा के स्वरूप में साधक गण उसे अपने अन्तर में अनुभव करते हैं, वह शंभु की करुणा है। अर्थात शिव स्वरूप गुरु का अनुप्रह शंभु का ही अनुप्रह है, जिससे शिष्य में शक्ति का उत्थान होता है। इसिलिये गुरु कृपा, शक्ति की अभिव्यक्ति और शंभु की करुणा तीनों पर्यायवाची हैं।

# भगवती के श्रुङ्गारर्थं दर्पण का ध्यान

# [68]

समानीतः पर्म्यां मणिमुकुरतामम्बरमणि— भयादास्यादन्तः स्तिमितिकरणश्रणिमसुगः । द्यातित्बद्धकत्रप्रतिफलनमश्रान्तिकचं निरातंकं चन्द्राभिजहृद्यपंकेरुहमिव ॥

कठिन शब्दः — मसृणः=चिकना, स्वच्छः विकचं=प्रफुछित. विकसित्, खिला हुआः निरातंक=आतंकरहित, निडर, बिना भय के।

<sup>\*</sup> नोट: — देखें योग दर्शन सूत्र (२, ४) में ५ क्रेशों की प्रसुत, तनु, विच्छित्र और उदार चार अवस्थायें।

अर्थ: — अंबर मणि अर्थात् सूर्य तेरे चरणों के समीप होने पर मुकुर (दर्पण) का काम दे रहा है। तेरे मुख के भय से उसने अपनी किरणों के समूह को अन्दर छुपा लिया है, इसलिये वह स्वच्छ है और तेरे मुख का प्रतिबिंब उसके हृदय कमल के सदश सदा विकसित है (क्योंकि तेरा मुख कमल सदा विकसित रहता है और वह उसका प्रतिबिंब है), और उसको चन्द्रमा का भय नहीं है। (कमल सूर्य को देख कर खिलना है और रात्रि में मुरझा जाता है मानों उसे चन्द्रमा से भय लगता है)।

यहां पर सूर्य को दर्पण से उपमा देकर, उसमें प्रतिबिंधित भगवती के मुख कमल को उसके विकसित हृद्य कमल से उपमित किया गया है। अनाहत् चक्र का स्थान हृद्य है, और वह सूर्यमंडल का स्थान है। अनाहत् चक्र की १२ पंखडियां १२ आदित्य मानी जाती हैं। इसलिय हृद्यस्थ सूर्य मंडल भगवती के चरणों के समीप मुकुरवत् रखा हुआ है। ९२ श्लोक में भगवती को जिस मंच पर विटाया गया है, वह विद्युद्ध चक्र है और हृद्य चक्र उसके नीचे है और आज्ञा चक्रस्थ चद्रमंडल अपर है। दर्पण स्वच्छ होना चाहिये, यदि सूर्य की किरणे उसको दक्लेती हैं तो व मुकुर को मलीनवत् करके मुख के प्रतिबिंधित् होने में बाधक होती हैं। परन्तु भगवती के मुख का तेज सूर्य के तेज से भी अधिक है अथवा उसका तेज भगवती के तेज से ही प्रकाश पाता है, इसलिये सूर्य ने भगवती के मुख के भय से अपनी किरणों को अन्तः स्तिमित् कर

लिया है। और भगवती का प्रकृतित मुख कमरू उसमें दिग्वने लगा है।

यदादित्यगतं तेजो जगङ्गसयतेऽखिरुम । यद्यन्द्रमसि यद्याग्नौ तेतेजो विद्धि मामकम् ॥

(गीता १४, १२)

भगवती का मुख कमल के सहश है, इसलिये उसका प्रतिविंव सूर्य के हृद्य कमलवत् जान पडता है। कमल रात्रि में संकृष्टित हो जाता है और दिन में ही खिलता है। इसलिये ऊपर आज्ञाचक में चन्द्र मंडल दिखने से उसके बंद हो जाने की यदि आशंका की जाय तो वह उचित नहीं है, क्यों कि भगवती के तेज से ही चन्द्र-मण्डल चमकता है और उसके प्रतिबंब को चन्द्रमा से कोई भय नहीं हो सकता।

कठवली (६,५) की 'यथादें तथात्मिन' इत्यादि श्रुति पर भाष्यकार भगवत्पाद िखते हैं कि जैसे मल रहित दर्पण में मनुष्य को अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है वेसे ही तमोगुण और रजोगुण से शुद्ध होने पर बुद्धि रूपी निर्मल आदर्श पर आत्मतन्व का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखा करता है। अर्थात् योगियों को प्रत्यक्ष होने वाला हृद्य पुरुष परमतन्व का प्रतिविंब है, जो उर्द्ध्वोन्मीलित सूर्य और अधोन्मीलित चन्द्र के योग से योगियों के हृद्य में सदा कीडा किया करता है। अथवा वह शक्ति का ही रूप है जो योगियों के हृद्यस्थ सूर्यमण्डल रूपी मुकुर में परमतन्व का प्रतिबंब मात्र है। लक्ष्मीघर के मतानुसार श्लोक ९४, ९९ और १०२ तीनों क्षेपक हैं। उपर कहा जा चुका है कि कैवल्य द्यमों के मत से श्लोक ८८ क्षेपक है। रंग्कर भगवत्पाद ने पूरी शतश्लोकी लिखी थी इसलिये ३ श्लोक क्षेपक होने चाहिये अर्थात् उक्त चारों में एक श्लोक क्षेपक नहीं है। हमारी समझ में यह ९४ वां श्लोक क्षेपक नहीं माना जाना चाहिये, क्योंकि इसकी पूर्व संगति ९२ श्लोक से और उत्तर संगति ९५ श्लोक से स्पष्ट है। शृङ्गार के लिये यदि ९५ श्लोकोक्त शृङ्गार का डिज्बा पास में दिखाया जाता है तो शृङ्गार के भावस्यक साधन मुकुर को क्यों नहीं स्थान दिया जाना चाहिये। शृङ्गार के लिये शृङ्गार का डिज्बा जितना भनिवार्य है उतना आवस्यक मुकुर भी है।

## श्रुङ्गार के डिब्बे का ध्यान:--

( 94)

कलङ्कः कस्तुरी रजनिकर विग्वं जलमयं कलाभिः कर्प्रेमरकतकरण्डं निविडितम् । अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनभिदं रिक्तकुहरं विधिभूयो भूयो निवडयति नृनं तव कृते ॥

कठिन शब्द:—मरंकत=एक हरे रंग की मणि; करण्ड=डिब्बा, पिटारी; निविडितं=भरा हुआ; कुहरं=डिब्बे के भीतर का पोलापन।

अर्थ:—चन्द्र बिंब एक मरकत मणि के बने हुए डिन्बे के सदश है, उसका कलङ्क (काला धन्बा) किस्त्ररी का काला रंग है और चमकती हुई कलायें कपूर महश हैं। दोनों को जल में पीसकर तेरे आभोग के लिये डिब्बे में भरकर रखा हुआ है. जो प्रतिरात्रि खर्च होता रहता है और ब्रह्मा उसे फिर दिन में बार २ भरता रहता है।

नीच चरणों के पास सूर्यमण्डल, और ऊपर विशुद्ध चक्र में १६ कलायुक्त चन्द्रमण्डल दोनों भगवती के शृङ्गार के साधन हैं। सूर्यमण्डल यदि मुकुर है तो चन्द्रमण्डल शृङ्गार का डिट्या है। कृष्णपक्ष भगवती की रात्रि है और शुङ्गक्ष दिवस। शुक्ल और कृष्ण पक्षों को देवताओं का दिनरात कहते हैं।

#### भगवती की संपर्या की श्रसुलभता

( ९६ )

पुरारातेरन्तःपुरमसि ततस्त्वचरणयोः सपर्यामर्यादा तरज्ञकरणानामसुलभा । तथाह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाऽऽद्याभिरमराः ॥

अर्थ:— त् त्रिपुरारि के अन्त:पुर की रानी है इसिलेये तेरे चरणों की सपर्या पूजा की मर्यादा चंचल इंद्रियों वाले मनुष्यों को सुलभ नहीं, और इन्द्र की प्रमुखता में रहने वाले ये देवगण तेरे द्वार के निकट खडी रहने वाली अणिमादि की अनुल सिद्धियों तक ही पहुंच पाते हैं।

देवताओं के पास जो अणिमादि सिद्धियां होती हैं, उनका स्थान भगवती के अन्तःपुर के द्वारों के बाहर ही है, जैसािक श्रीचक के मृगृह के बहिद्वारों पर उनका स्थान बताया जाता है, और असंयतेन्द्रिय चंचल चित्त वाले मनुष्यों की तो वहां तक गित ही दुलेंभ है। उनको तो भगवती की पूजा करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, कहा है देवो भूत्वा देवं यजेत्। और सिद्धियां भी अन्तःपुर में प्रवेश नहीं कर पातीं।

इस श्लोक में असंयमी और सिद्धियों की कामना रखने वाले मनुष्यों की निन्दा की गई है और अगले श्लोक में कुरवक तरु (कांटेदार वृक्षों) के सहश कषायों से युक्त कुत्सित् मनुष्यों में शक्ति के जागरण होने की असंभावना दिखाई गई है।

(99)

कलत्रं वैधात्रं कतिकति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपिधनैः । महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे कुचाभ्यामासंगः कुरवकतरोरप्यसुलभः ।।

कुरवक=एक प्रकार का वृक्ष, जिसमें पीत, रक्त और नीले रग के पुष्प होते हैं। लाल फूलों वाला कुवरक कहलाता है, पीले फूलों वाला कुरुण्टक, और नीले रंग वाले को झिटी कहते हैं। कुन्सित् हैं 'रव' अर्थात् शब्द जिसका वह कुरवक।

अर्थ:— विधाता की की सरस्वती को क्या कितने ही किविजन नहीं भजते ! और कीन थोड़ा सा भी धनवान होकर लक्ष्मी का पित नहीं होता ! (धनाड्य को धनपित या लिक्ष्म पित कहने लगते हें) । परन्तु हे सित सितयों में श्रेष्ट ! महादेव को छोडकर तेरे कुचों का संग तो कुरवक तक को भी दुर्लभ है।

यहां भगवती का भासंग आलिंगन करने से शक्ति के जागृत होने पर उसकी किया अथवा उसके आवश का अपने शरीर में अनुभव करने का अभिप्राय है, परन्तु वह कुरवक जैसे कषाय युक्त कुतर्की कुवादियों को सुरुभ नहीं होता, शक्ति जागृत होने पर तो मनुष्य शिवतुल्य हो जाता है। किव होना और धनवान होना सुरुभ है परन्तु भगवती का कृपा पात्र बनना कठिन है।

( %二 )

िराभाहुर्देवीं दुहिणगृहिणीमागमविदो हरेःपित पद्मां हरसह चरीमद्रितनयाम् । तुरीया काऽपित्वं दुरिधगम निःसीममहिमा महामाया विश्वं अमयसि परब्रह्ममहिषि ॥

अर्थ:— हे पर ब्रह्म की महाराजि ! शास्त्रों के जानने बाले ब्रह्मा की पत्नि को सरस्वता वाक देवी कहते हैं, विष्णु

की पित को पद्मा (कमला) कहते हैं और हर की सहचरी को पार्वती कहते हैं। परन्तु त महामाया कोई चेंाथी ही है, तेरी महिमा असीम है त्ने सारे विश्व को अम में डाल रखा है, तुझको जानना कठिन है।

सरस्वती का बीज मंत्र ऐं है, रूक्ष्मी का श्रीं, पार्वती का करीं और महामाया का हीं। वाग्भव कूट का तीसरा अक्षर शक्ति का बाचक है और वर्णमाला का चौथा अक्षर होने से तुरीय पद समाधि का द्योतक है और वह सब बीजाक्षरों के अन्त में रहता है। अनुस्वार भी शक्ति के साथ सदा रहता है, वह शिवात्मक है। इसे काम कला कहते हैं।

#### घटा अवस्था

(99)

समुत्भृतस्थलस्तनभरमुरश्रारुइसितं कटाक्षे कंदर्पो कतिचन कदम्बद्युतिवपुः। इरस्य त्वद्भ्रान्ति मनसि जनयसिस्म विमला भवत्या ये भक्ताः परिणतिरमीषामियमुमे ।।

अर्थ — हे उमे ! ऊपर उमरे हुए स्थूछ स्तनों के मार से युक्त उरु स्थल, सुन्दर हंसी और कटाक्ष में कंदर्प और कदंब वृक्ष की कुछ शोभा वाला शरीर, सब हर के मन में तेरी याद दिलाकर भ्रम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि तेरे विमल भक्तों में तेरी तदूपता की परिणति के कारण वे तेरे जैसे दिखने लगते हैं।

ब्रह्मिवद्ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, भगवती के निर्न्तर चिन्तन करने से भगवती के भक्त भी भगवती के रूप वाले हो जाते हैं। शक्ति जागृन होने पर साधक का शरीर आनखिशिख शक्ति के आवेश से पूर्ण आविष्ठ हो जाता है। इस अवस्था को घटा अवस्था कहते हैं।

यह श्लोक क्षेपक माना जाता है। यह क्षेपक हो सकता है क्योंकि इसकी संगति पूर्वापर से नहीं मिलती। और भगवती के शरीर का इस प्रकार का वर्णन पहिले भी आ चुका है।

### प्रार्थना

(200)

कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरमं पिवेयं विद्यार्थी तव चग्णानणेंजनजलम् । प्रकृत्या मुकानामपि च कविता कारणतया यदाधत्ते वाणी मुखकमल ताम्बृलरसताम् ॥

अर्थ—हे मां! बताओ, वह समय कव आयेगा, जब मैं एक विद्यार्थी, तेरे चरणों का घुटा हुआ जट (चरणों दक), जो छाक्षारस (महावर) के रंग से छाट हो रहा है, पान करूंगा, जिसमें सरस्वती के मुखकमट से निकले हुए पान की पीक के सहश, जन्म के गूंगे को भी कविता शक्ति प्रदान करने की क्षमता है।

यहां 'अयं विद्यार्थी' पद से अनुमान होता है, कि जिस समय यह स्तोत्र लिखा गया था, उस समय शंकर भगवत्पाद विद्यार्थी ही थे। वैसे तो मनुष्य जीवन भर विद्या का पार्थी रहता है परन्तु विद्यार्थी शब्द रूढी अर्थ में गुरु कुल में रहने वाले विद्यार्थी के लिये ही प्रयुक्त होता है।

### ( १०१ )

सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपत्नो विहरते रतेः पातित्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा । चिरञ्जीवनेव श्वपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिष्वं रसयति रसं त्वद्भजनवान् ॥

अर्थ — तेरा भजन करने वाला मनुष्य सरस्वती और लक्ष्मी दोनों से युक्त होकर ब्रह्मा और हिर के सापबड़ाह का पात्र बनकर विहार करता है। और सुन्दर रम्य शरीर से रित (कामदेव की श्री) के भी पातिव्रत धर्म को शिथिल करता है, अर्थात् वह विद्वान, धनाड्य और सुन्दर रूपलावण्य युक्त शरीर वाला हो जाता है। और पशु पाश के दुःखों को नष्ट करके चिरकाल तक परमानन्द के रस का रसास्वाद लेता हुआ जीवित रहता है।

बंधन में पड़ा हुआ जीव पशु कहलाता है, और राग रूपी पाश संसार रूपी खूंटे से बांधने की रस्सी है। कहीं २ आठ पाशों का भी जिकर आता है वे ये हैं, घृणा, छजा, भय, निन्दा, शोक जाति, कुछ और शीछ । परन्तु भावनापनिपद् में मोह अथवा गग को ही पाश कहा है। धेताश्वतरोपनिषद् के (१,४) में भी एक ही पाश बताया गया है, जैसे 'अष्टकैः पड़िभर्विश्वक्षेकपाशं' इत्यादि ।

अगला १०२ वां रलोक भी अपक समझा जाता है। हम कह आये हैं कि रुक्ष्मीधर के मत के अनुसार ९४, ९९ और १०२ रलोक क्षेपक हैं और कैवल्य शर्मा ८८ वें रलोक को ही क्षेपक मानते हैं। अनुमान से भगवत्पाद ने पूरे १०० क्लोक का ही यह स्तोत्र लिखा होगा । हमारी समझ में ९४ वां क्लोक क्षेपक नहीं होना चाहिये। इसलिये ८८, ९९ और १०२ ये तीन श्लोक क्षेपक कहे जा सकते हैं। ९९ श्लोक का क्षेपक होना तो स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि अन्तिम दो इलोकों को ग्रंथ का अंग न माना जाय, क्योंकि उनमें ग्रंथ की स्वीकृति के लिये भगवती से पृथक प्रार्थना की गई है अर्थात् प्रंथ जिसके लिये प्रार्थना की गई है वह पूरे १०० वें क्लोक पर समाप्त होता है, तो प्रार्थना के इस १०२ क्लोक को भी क्षेपक कहना उचित् नहीं। इस दृष्टि से एक क्लोक ही क्षेपक कहा जा सकता है और वह ९९ वां क्लोक हो सकता है अथवा ८८ वां। ८ और ९ के अंक के पढ़ने में आंति होने के कारण किसी ने ८८ को किसी ने ९९ को क्षेपक समझ लिया है और संभव है ९९ के स्थान पर ८८ की गलती स क्षेपक कह दिया गया हो ।

### समपंग

#### [१०२]

निधेनित्यस्मेरे निरविधगुणे नीतिनिपुणे निराधाटज्ञाने नियमपरिचित्तैकनिलये। नियत्यानिमुक्ते निखिलनिगमान्तस्तुतपदे निरातंके नित्ये निगमय ममापि स्तुतिमिमाम्॥

अर्थ:—हे सदा इंसमुखि असीमगुणिन घे, नीतिनिपुणे, निरितशयज्ञानवित, नियम परायण भक्तों के चित्त में घर करने वाली, नियति से निर्मुक्त अर्थात् नियति से अतीते, सब शास्त्र उपनिषद् जिसके पदकी स्तुति करते हैं ऐसी अमये, सनातनी नित्ये! मेरी भी इस स्तुति को स्वीकार करके अपने निगमों में स्थान दो।

### [१०३]

प्रदीपज्वालाभिर्दिवमकरनीराजनविधिः सुधास्रतेश्वन्द्रापलजललवैरध्यं रचना । स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधि सौद्दित्यकरणं त्वदीयाभिर्वारमस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् ॥

अर्थ:—हे जननि! तेरी प्रदान की हुई वाक्शिक्त से की गई इस स्ताति के शब्द इस प्रकार हैं जैसे दीपक की ज्वालाओं से सूर्य की आरती उतारना, अथवा चन्द्रकान्त मणि से टपकते हुए जलकणों से चन्द्रमा को अर्ध्य प्रदान करना, अथवा समुद्र का सत्कार उस ही के जल से करना।

### उपसंहार

शास्त्रों में कर्म, भक्ति. ध्यान और ज्ञान भेद से अध्यात्मसाधन के सोपानकम के तीन स्तर कहे गये हैं. इनकी साधन पद्धतियों में भिन्नता अवस्य है, परन्तु सब के आधार में एक ही मूल सिद्धान्त है, इसलिये परस्पर में एक दूसर के विरोधी न होते हुए वे अधिकारी भेदसे सबको उत्तरोत्तर एकही रुक्ष्य पर पहुंचाते हैं। श्रीकृष्ण भगवान् ने सब साधनों की उपयोगिता बताते हुए सब जिज्ञासुओं को तीन प्रकार का अधिकारी माना है। प्रथम श्रिणि के वे पुरुष हैं जिनको धनदारादि में दृढ आसिक है, व कर्मबोग के अधिकारी होते हैं, दूसरी श्रेणि के वे पुरुष हैं जिनको संसार से तीव वैराग्य उत्पन्न हो गया है वे ध्यान ज्ञान के अधिकारी होते हैं, तीसर मध्यम श्रेणि के मनुष्य व हैं जिनका चित्त संसार की आपत्तियों से व्याकुरू रहता है परन्तु घर की आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते, उनको भक्ति योग का अधिकारी समझना चाहिये, उनके लिये भक्ति उपासना का मार्ग ही श्रेयस्कर होता है। यद्यपि सब साधनों का रुक्ष्य शुद्धचेतन स्वरूप परमात्मतन्त्व की प्राप्ति की ही ओर होता है, तो भी ऐहिक और पारलौकिक भोगों की प्रवल वासना उस रुक्ष्य की प्राप्ति के लिये अप्रसर होने में बाधा डालती रहती है। ज्यों २ अनेक दृष्ट और अनुश्रविक अर्थात् देखे और सुने विषयों की तृष्णा कम होती जाती है, चित्त की स्वस्थता उन्नत होती जाती है और वृत्तियां वाह्य विषयों का आश्रय त्याग कर अभ्यन्तर नित्य अखंड आनन्दमयी आत्मज्योति का अवलंबन पकडने लगती हैं। वाह्य विषयों से शनैः २ क्रमशः विरक्तिपूर्वेक शुद्ध आत्मज्योति का प्रकाश एवं साक्षात्कार होने तक सारी साधन यात्रा को वाह्य, अभ्यन्तर और मिश्रित् उपासना मेद से तीन स्तरों पर बांटा जाता है। उनको बहियींग और अन्तर्याग अथवा अपरा और परा पूजा भी कहते हैं। शुद्ध सिचक चेतन सत्ता एक परमात्मा की ही है और देहादि की उपाधियों के योग से प्रतिभासित होने वाली चेतना जीव कहलाती है। इसलिये चित्त की वृत्तियों को सब उपाधियों से हटाकर शुद्ध चेतन सत्ता पर लगाना ही सब साधनों का सार है, जिसका उपसंहार जिवाभिमान के सर्वथा नष्ट होने पर सब वृत्तियों का परमतत्त्व में विलीनीकरण द्वारा होता है। कर्मयोगी उसे स्थित प्रज्ञता कहता है, भक्त उसे जीव ब्रह्म का सायुज्य योग मानता है और ज्ञानी उसे ब्राह्मी स्थित जानता है।

इसिल्ये उपासना सदा चेतनसत्ता की की जाती है, जड पदार्थों की नहीं। व्यवहार में भी सब मनुष्य पुत्र कलत्र मित्र बंधु राजा और राज्य कर्मचारियों के देह की सेवा द्वारा देही आत्मा की ही प्रसन्ता प्राप्त किया करते हैं। परन्तु परम चेतन तत्त्व जिसकी व्यापकता सर्वत्र है सामान्यतया मनबुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा प्रहणगम्य नहीं, उसकी सेवा उपासना 'ईशावास्यमिद सर्वि' इस श्रुति के अनुसार यत्र तत्र सर्वत्र भावना द्वारा ही प्रतिमादि जड प्रतीकों के सहारे आवाहन पूजन के उपचारों सहित की जानी संभव है। सर्वव्यापी परमेश्वर का आवाहन अर्चन करने का विनियोग यंत्र प्रतिमा अथवा प्रतीक विशेष में उसके अस्तित्व की धारणा को दृढ कराना मात्र है। इस प्रकार दृढ संकल्प और दृढ धारणा से सर्वव्यापी की चेतन सत्ता उन जड प्रतीकों में इस प्रकार प्रकृट हो जाती है

जैसे ईंधन में अग्नि । वाह्य यागों में जैसे मृति अथवा यंत्रों में देव का आवाहन प्राणपतिष्ठा और तदनन्तर पचोपचार पोडटोपचार सहित अर्चन पूजन एवं घ्यान किया जाता है, वेमेही अन्तयांग में भी, देहरूपी प्रतीक के अंग प्रत्येगों में करन्यास अंगन्यासों द्वारा उसी देव की पत्येक अंग संबंधिनी शक्तियों का आवाहन. हृदय में प्राणप्रतिष्ठा और मानसिक पूजन ध्यानादि अनेक कियाओं का विधान है, जिनका तार्ल्य अपने देह रूपी फ्तीक में उस सर्वान्तर्यामी की जागृति करना है, जब उस देवात्मिका शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव अपने अन्तर में होने लगता है, तब वाह्य प्रतीकों की अपेक्षा नहीं रहती, तो भी वे मूर्तियां और यंत्रादि विशेष आदरणीय बने ही रहते हैं।

इसकं पश्चात् उस मजुप्य की उपासना का स्तर सृक्ष्म हो जाता है और उपासना के पीठ स्थान स्थूल देहको छोडकर सृक्ष्म देह के स्तरों पर उठने लगते हैं। पंचतन्मात्राओं पंचपाणों और पंच कर्मेडियों का देहसे सुषुन्नागत मूलाधारादि चक्रोंद्वारा संबंध है और पंचजानेदियों का आज्ञाचक द्वारा। साधक इस स्तरपर अपना भावनायुक्त ध्यान क्रमशः भिन्न-भिन्न चक्रों पर करता हुआ सहस्रार तक ऊपर उठाता है। प्रत्येक चक्र पर प्रत्यक्ष होने वाल ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव प्रमृति सब शिव शक्ति भेद से एक ही परम चतनतत्व के उस उस चक्र से संबंधित रूप हैं। इनसे ऊपर नाद, कला, ज्योति, शांति आदि भी उस ही परम चिति शक्ति की अभिव्यक्तियां प्रत्यक्ष रूप से अनुमव में आती हैं। एक ही निर्विशेष चिदातमा ब्रह्म की सगुण निर्गुण मेद से उपासना की जाती है। सगुण ब्रह्म के दो मेद हैं, एक जगत् का नियन्ता और दूसरा जगदात्मक अर्थात् सबका अन्तरात्मा। ज्ञान किया, गुणादि की उपाधि भेद से जैसे एक ही ईश्वर का अनेक रूपों से ध्यानार्चन किया जाता है, वैसे ही उसका स्मरण भी अनेक नामों द्वारा किया जाता है। विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, शिवसहस्रनाम दुर्गासहस्रनाम, लिलतासहस्रनाम, अनेक सहस्रनामाविल्यां प्रसिद्ध हैं, जिनमें पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पदों द्वारा ब्रह्मपद का गुणविशिष्ठ निर्देश देखने में आता है, वास्तव में ब्रह्म को किसी लिंग वाच्य नहीं कहा जा सकता। भास्करराय अपनी लिलतासहस्रनाम की व्याख्या में कहते हैं कि 'पदानुसारीण्येव हि लिंगानि, नजुवास्तविकं ब्रह्मण्येकमपि लिंगम्।' अर्थात् ये लिंग पदानुसारी मात्र हैं, वास्तविकता यह है कि ब्रह्म में एक भी लिंग नहीं होता जैसा कि कहा है,

पुंरूपं वा स्मेरेद्देवि स्त्रीरूपं वा चिन्तेयत् । अथवा निष्कतं ध्योयत्सिचिदानन्दलक्षणम् ॥

अर्थः — हे देवी, चाहे पुंरूप से उसका स्मरण करो, चाहे स्वीरूप से चिन्तन करो, अथवा उस निष्कल ब्रह्म पद का ध्यान सत्चित् आनन्द लक्षण युक्त करो।

बहिर्यागों में भक्त जिसका भगवान् अथवा भगवती पदों से संबोधन करता है, उसी को अन्तर्याग वाला साधक प्रज्ञानात्मा,

चिदात्मा, चिन्मय अन्तःपुरुष, चिन्मयी या चितिशक्ति कह कर ध्यान और निद्ध्यासन करता है। जैसा कि श्रुति कहती है

एकोवशी सर्वभूतान्तरात्मा, एकं रूपं बहुधा यः करेति। तमात्मस्थं येऽनुपश्यंति धीरास्तेषां सुखं शाश्चतंनेतरेषाम्॥

उसी परम तत्व को श्रीविद्या के उपासक खिला महात्रिपुर सुन्दरी कहते हैं।

श्रीचक्रराजनिक्या, श्रीमित्त्रिपुर सुंदरी । श्रीारावा शिवशक्तयेक्यरूपिणी किक्ताम्बिका ॥ ( टिलता एहसनाप )

अर्थात् श्रीचकराज में निवास करने वाली श्रीमित्रपुर सुंदरी श्रीशिवा लिलता अंबिका शिवशक्ति के मेदरहित ऐक्यरूपा है

त्रिपुर सुंदरी का अर्थ भास्करराय इस प्रकार करते हैं:--अत्र त्रीणि पुराणि ब्रह्मविष्णुशिवशरीराणि यस्मिन् सः त्रिपुरः परशिवः, तस्य सुंदरी शक्तिः। वायुसंहिता में भी कहा हे कि:--

शिवेच्छया पराशक्तिः शिवतत्वैकतां गता । ततः परिस्फुरत्यादौ सर्गे तैकंतिकादिव ॥

अर्थ: — वह पराशक्ति सृष्टि के आदि में शिव की इच्छा (संकल्प) से, शिवतत्व की एकता रखने वाली उस ही (शिव से) परिस्फरित होती है, जैसे तिलों से तेल । इसलिये यह ही भाव सींदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में व्यक्त किया गया है।

ब्रह्मणोऽभिन्नशक्तिस्तु ब्रह्मैव खकु नापरा । (भौर धंहिता)

शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है अन्य नहीं। जडचेतन भेद से उसके दोनों ही रूप हैं कहा है:—

चिच्छक्ति श्चेतनारूषा जडशक्तिजंडात्मिका।

(ए० प०) देखें श्लोक ३, ५ मीं ० ए०

सत्चित् आनन्द की अभिव्यक्ति अस्ति, भाति और प्रियता द्वारा सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है। अखिल ब्रह्मांड की मौतिक सत्ता सत् शक्ति का कार्य है, उसका ज्ञान प्राणिमात्र में प्रतिभासित् होने वाली चित् शक्ति का परिस्फुरण है, और उस वाह्य ज्ञान से उदय होने वाली प्रियता आनंद की प्रतिफल्ति क्रिया है। अर्थात् सत् शक्ति के आसन पर चिति शक्ति महात्रिपुर सुंदरी विराजमान है, जिस चिदानंद-लहरी से पिण्ड और ब्रह्मांड दोनों व्याप्त हैं और परब्रह्म उसकी आत्मा है, (श्लोक ३४)। विश्व उस विश्वरूपा पोडश—कलात्मका का विराटदेह है इसलिये स्थूल शरीराभिमानी जागरित्-स्थानों बहि:प्रज्ञः एकोनविंशति-मुखः स्थूलमुकविश्वानरोजीव उसी का धिमन्न स्वरूप है।

क िता सहस्रनाम में कहा है —

विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसारिमका । सुप्ता प्राज्ञारिमका तुर्यासवीवस्थाविवर्जिता ॥ इसी प्रकार स्वप्नस्थानी अन्तः प्रज्ञा प्रविविक्त मुक् तेजस तेजसा— त्मिका से और सुपुप्तस्थानी एकी मृत प्रज्ञानधन आनंदमय आनंदमुक् चेतोमुख प्राज्ञ प्राज्ञात्मिका से अभिन्न एक ही रूप है, सर्व अवस्थाओं से वर्जित शुद्ध शान्त अद्भेत शिव चिन्मात्र आत्मा का नवरूप तुर्यावस्था है।

जैसे जगत् नियन्त्रिणी विराद्ख्या दिश्वतो मुखी भगवती का अनुग्रह प्रतिमा विशेष में अथवा ब्रह्माण्ड और पिण्ड के प्रतिक म्बस्य श्रीयंत्र में यूजन अर्चन करने से अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वैसे ही अध्यात्म योग विद्या के जानकार देह को ही श्रीयंत्र जान कर चिदात्मिका की अंतर्भावना द्वारा उपासना करते हैं। जैसा कि कहा है:—'अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्हमा।' (छ० स०)। योगीजन उस शक्ति की स्थिति प्राणिमात्र के देह में प्रसुप्त अवस्था में मानते हैं, जिसे कुण्डिलनी शक्ति कहते हैं, जो भावना द्वारा जगाई जा सकती है।

मूलाघारैकिनिक्या ब्रह्मग्रंथि विभेदिनी । मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रंथि विभेदिनी । आज्ञाचक्रान्तरास्था रूद्रग्रंथि विभेदिनी । सहस्राराम्बुजारूढा सुघासाराभिवर्षिणी ॥ तिडल्कतासमरुचिः षट्चक्रोपिरसंस्थिता । महासक्तिः कुण्डिकिनी विसतन्तुतनीयसी ॥ भवानी भावना गम्या भवारण्यकुठारिका ॥ (क० स०)

भावना दो प्रकार की होती है:-आर्थीभावना और शाब्दी भावना । आर्थी भावना प्रवृत्तिरूपा होती है, यह स्थूलरूप है जिसका सावयव अनुभव किया जा सकता है और शाब्दी सूक्ष्म मंत्रमयी है। योगिनी हृदय में भावना के तीन प्रकार इस प्रकार कहे गये हैं।

आज्ञान्तं सकलं प्रोक्तं ततः सकलनिष्कलम् । उन्मन्यन्ते परे स्थाने निष्कलं च त्रिधास्थितम् ॥

अर्थः—मूलाधार से आज्ञाचक तक सगुण रूप कहा जाता है, उसके ऊपर उन्मनी तक सगुण निर्गुण, और उसके अंत में सहस्रारस्थ परम स्थान पर निष्कल निर्गुण की स्थिति है, इसलिये तीनों में वैसे ही भावना करना चाहिये। यह आर्थी भावना के मेद हैं।

शाब्दी भावना के अंतर्गत, मंत्रों का न्यास, प्राणप्रतिष्ठा और जप स्वाध्याय का समावेश है। वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक भेद से मंत्र अनेक हैं, परन्तु वे सब एक नादरूपा नामरूपविवर्जिता शक्ति के ही अनेक पदवाचक रूप हैं, जैसा कि कहा है

यदा भत्रति सा संवित् विगुणीकृतविग्रहा।
सा प्रसूते कुंडिकिनी शब्दब्रह्ममथी विमुः ॥
शक्तिस्ततो ध्विनस्तमान्नादस्तस्मान्निरोधिका।
तते।ऽर्धेन्दुस्तठो विन्दुस्तस्मादासीत्पराततः॥
पश्यिन्ति मध्यमा वाणी वैखरीसंगजन्मभूः
इच्छाज्ञानिक्रयात्मासौ तेजोरूपा गुणात्मिका।
क्रिभेणानेन सृजित कुण्डिकिन्यर्णमािककाम्।
विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते मंत्रमयंजगत्॥

अर्थ:—जब वह संवित् ज्ञानशक्ति विशेष गुणों मे युक्त होकर वर्णपदमंत्रविश्रहा अर्थात पढ़ों का रूप धारण करती है, तब वह शब्द ब्रह्ममयी कुण्डलिनी व्यापिका (विमु:) रूप से शक्ति को जन्म देती है, फिर शक्ति से ध्वनि (महानाद). ध्वनि से नाद, नाद से निरोधिका, उससे अर्धेन्दु फिर विन्दु, उससे परा, परा से पञ्यन्ती मध्यमा एवं वेखरी वाणी का जन्म होता है। वह तेजोमयी त्रिगुणा-लिका कुण्डलिनी जो इच्छाज्ञानिक्रया स्वरूपा है कम से वर्णमाला की सृष्टि करती है। वह विश्वात्मिका जब प्रबुद्ध होती है तब समस्त मंत्रमय जगत् को जन्म देती है।

नादरूपा की व्याख्या करने हुए श्रीभास्करराय कहते हैं कि
व्हींकारादिषु विन्दोरुपर्यर्धचन्द्ररोधिनीनादनादान्तशाक्ति
व्यापिकाः समनोन्मन्याख्याः सूक्ष्मसूक्ष्मतरसूक्ष्मतमरूपा अष्टीवर्णा वर्तन्ते तेषुतृतीयो रूपो वर्णोनाद इत्युच्यते । नाद एव रूपं
यस्याः सा नादरूपा ।

हीं आदि मंत्रों में विन्दु के ऊपर अर्धचंद्रिका, रोधिनी, नाद, नादान्त (ध्वनि या महानाद), शक्ति व्यापिका समनी और उन्मनी नाम वाले सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ८ वर्ण होते हैं, उनमें तीसरा वर्ण नाद कहलाता है। नाद है रूप जिसका वह नादरूपा।

शक्ति के सूक्ष्मरूप को भी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भेद से त्रिविध समझना चाहिये, उसका सूक्ष्म रूप पंचदशी विद्या है, सूक्ष्मतर रूप कामकला बीजाक्षर और सूक्ष्मतम रूप कुण्डलिनी है। प्रथम के तीन विभाग हैं जिनको क्रमशः वाग्भवकूट, कामराजकूट और शक्तिकूट कहते हैं। पूरे मंत्र को मूल पंचदशाक्षरी विद्या कहते हैं। यह भगवती का सूक्ष्म शरीर है। जिसका स्वरूप श्लोक ३२, ३३ में दिया गया है और सूक्ष्मतर रूप कामकला का रूप श्लोक १९ में देखें (आनंद लहरी), कुण्डलिनी का वर्णन देखें श्लोक(९.१०)

श्रीभास्करराय ने अपने विरवस्या रहस्य में तीनों त्रिकूटायुक्त पंचदशी मंत्र के गायभ्यार्थ, भावार्थ, संप्रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, रहस्यार्थ, महातत्वार्थ, नामार्थ, शब्दरूपार्थ, नामैकदेशार्थ, शाक्तार्थ, सामरस्यार्थ, समस्तार्थ, सगुणार्थ और महावाक्यार्थ इन १५ प्रकार से अर्थ समझाकर भावनाकरने का उपदेश किया है। कहा भी है 'यादशी भावना यस्य सिद्धिभवति तादशी'।

पुरुषार्थानिच्छद्भिः पुरुषैरथीः परिज्ञेयाः । अर्थानादरभाजां नैवार्थः प्रत्युतानर्थः ।।

(वरिवस्यारहस्य ५६)

अर्थ: पुरुषार्थों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अर्थ जानने चाहिये, अर्थ का आदर न करने वालों को अर्थसिद्धि भी नहीं होती, प्रत्युत अनर्थ होता है

मंत्र की वर्ण संख्या, उनका उद्धार, उच्चारण का काल और मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति स्थान, आकार स्वरूप और अर्थयुक्तभावना ये विद्या के अंतरंग अवयव कहलाते हैं, और ऋषि, छंद, देवता, विनियोग, बीजशक्ति कीलक, न्यास, ध्यान नियम और पूजा अर्चनादि बहिरंग अवयव कहलाते हैं। प्राय:

का उन्हें प्रायः ज्ञान नहीं होता, जिनका ज्ञान मंत्र सिद्धि के लिये अत्यावश्यक है। क्यों कि उनके विना उपासना को प्राणविहिन जानना चाहिये। जैसे बीज से जड और जड से भूमि के नीचे और उपर वृक्ष का फैलाव होता है, यद्यपि दोनों समान रूप से वृक्ष के अंग हैं परन्तु भूमि के नीचे का फैलाव उसकी जान होती है। इसी प्रकार मंत्र के अंतरंग अवयवों को मंत्र का प्राण समझना चाहिये।

हम उपर कह आये हैं कि पंचदशी के १५ अक्षरों का १५ तिथियों से संबंध है और षोडशी का १६ वां अक्षर चितिरूपा अमावस्या अर्थात् निर्विकल्प समाधि है। वहां यह भी बताया गया है कि एकादशी दशमीविद्धा उपोप्या नहीं मानी जाती, वरन् द्वादशी विद्धा होनी चाहिये, नहीं तो शुद्धा द्वादशी ही उपाप्या माननी चाहिय । इसी क्रम से मंत्र के जप और न्यास के समय ध्यान रखना जरूरी है। इसका अध्यात्मिक अर्थ यह है कि मूलाधार से लेकर आज्ञाचक के ऊपर निरोधिका तक दशमी रहती है, निरोधिका पर एकादशी आती है, उसके ऊपर नाद पर द्वादशी का स्थान है। इसका अर्थ यह है कि नीच के चर्कों का संबंध ५ कमन्द्रियों से है और आज्ञा से अर्धेन्द्र तक ५ ज्ञानेन्द्रियों के स्थान हैं अर्थात् १० तिथियों एवं १० अक्षरों का संबंध दस इंद्रियों से रहता है। मन एकादशी है। उसका योग जब तक इंद्रियों से रहता है वह उपोप्या नहीं होती, अर्थात् वह बिर्मुख रहती है। बुद्धि को द्वादशी, चित्त को त्योदशी, अहंकार को चतुर्दशी और महत्तव को पूर्णिमा समझना चाहिये। अमावस्या निर्विकल्प स्थिति है। अन्यक्त संचित् और प्रारव्ध संस्कारों के आशय को कहते हैं, वह कामेश्वरी है, उसे चितिरूपाज्ञानामि में शुद्ध कर छेना है, इसिछये उसकी यहां ।

जैसा कि श्रुति में कहा है कि

महतः प्रमञ्यक्तमञ्यक्तात्पुरूषःपरः ।

पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परागतिः ॥ कठ (३, ११)

इसिलये

यच्छेद्वांङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेजज्ञान आत्मिन । ज्ञानमात्मीन महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मिन ॥

कठ (३, १३)

अर्थात् महत्तत्व से सूक्ष्म अन्यक्त और अन्यक्त से सूक्ष्म परम पुरुष है वह अंतिम सीमा है उससे परे कुछ भी नहीं और वह ही परम गित का स्थान है, इसिलिये बाणि आदि इंद्रियों को बुद्धिमान मन में ले जाकर (रोकदे), मन को ज्ञानात्मा बुद्धि में ले जावे और बुद्धि को महत् में और महत् को शांत आत्मा में ले जाय। इस कम में अन्यक्त को छोड दिया गया है।

यदि एकादशी रूपी मन दशमी से बिंघा रहता है, तो द्वादशी रूपी बुद्धि को ही प्रहण करना चाहिए, उस मन का त्याग कर देना चाहिये।

क्योंकि

दृश्यतेत्वग्रयाबुद्या सूक्ष्मयासूक्ष्मदः श्रीभिः । कठ (३, १२)

किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिये. उस मंत्र को सिद्ध गुरु के मुख से प्रहण करना चाहिये। गुरु की शक्ति मंत्र के साथ शिष्य में प्रविष्ट होकर बीज का कार्य करती है, जो शिष्य के अंत:करण रूपी क्षेत्र में श्रद्धा की वर्षों से पोषण पाकर अंकुरित होती है और दीर्घकालिनरंतरसत्कारामेवित होने पर पूर्ण प्रकाश पाती है। इसलिये गुरु, मंत्र, शक्ति, और शिव चारों की एकता समझनी चाहिये। द्वेत की भावना में शक्ति और गुरु अथवा शिव का पत्यक्ष मेद दिएगोचर होता है और अद्वेत की सिद्धि के साथ शक्ति की अपने अन्तरात्मा के साथ एकता अनुभव होने लगती है। इस प्रकार गुरु ईश्वर और आत्मा तीनों का एकीकरण अनुभव में आता रहता है।

कहा है

ईश्वरो गुरुरात्मिति मूर्ति भेद विभागिने । व्योमवत्व्यातदेहाय दक्षिणामृतयेनमः ॥

श्रीमगवत्पाद ने सौंदर्य छहरी के प्रथम श्लोक में शिवशक्ति की अभिन्नता और दूसरे में सत् कारणवाद की पृष्टि करते हुए तीसरे श्लोक में तीनों धर्म अर्थ काम की सिद्धि सहित अज्ञान तिमिर के नाशार्थ उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्ति की ओर छक्ष्य कराया है। ६ट ७वें श्लोकों में बहिष्यीन और ८वें में मगवती के अभ्यंतर चिति शक्ति के चिदानंद छहरी स्वरूप को इंगित करके ९वें १०वें श्लोकों में तांत्रिक योग पद्धित के अनुसार षद्चक्रवेध की ओर साधकों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि बहिर उपासना का पूर्ण फल कुंड-

लिनी के जागरणोपरांत् अन्तर्याग रूपी षड्चक वेध होकर परमतत्व के अनुभव प्राप्त करने पर होता है।

११ से १३ श्लोकों में बिहरुपासना के लिये ब्रह्माण्ड के प्रतीक स्वरूप यंत्र का वर्णन और पश्चात् जगत् नियन्त्री का ध्यान एवं अर्चन का फल कहा है, फिर १४ से २१ तक अभ्यन्तर साधन के लिये षट्चकों का रहस्य और ध्यान बता कर मूलबीज मन्त्र स्वरूप कामकला की ओर लक्ष्य कराया गया है। इस प्रकार मन्त्रयोग द्वारां लय योग राजयोग के सोपान कम के पश्चात् भक्ति उपासना से महावाक्योत्थ ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की उपलब्धि २२ से ३० स्रोक तक कही गई है। तत्पश्चात् श्रीविद्या की उत्कृष्टता ३१ वें श्लोक में बता कर ३२, ३३ श्लोकों में पचदशी का उद्धार और ३४, ३५ में समष्टि व्यष्टि गत शक्ति एवं उसके परिणामों द्वारा वाचारम्भण मात्र नामरूपात्मक व्यापारों में सूत्रात्मा शिव का अन्वय व्यतिरेक ज्ञान से विवचन किया गया है। और ३६ से ४१ तक पट्चकों का विशेष विवरण दिया गया है। शेष अन्थ में विराट्रूपा भगवती के ध्यानार्थ और अन्तर्यागार्थ मानसिक उपचारों का सुन्दर निरूपण किया गया है।

भगवती का वर्ण अरुण अर्थात् लाल माना जाता है, इसलिये उसका एक नाम अरुणा भी है। बेद और तन्त्र अग्नि को ही शक्ति का रूप मानते हैं, चिद्धि, ब्रह्मामि, ज्ञानाग्नि पर्दो के प्रयोग इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। अग्नि का भी वर्ण अरुण है। अग्नि जब ज्ञानत हो जाती है, तब उसका अपने कारण स्वरूप ब्रह्म में विलीनीकरण होता है, इसी अभिप्राय से हवन में आहुतियां देने से वे जिस जिस देवता को लक्ष्य करके दी जाती हैं, उसी देव को पहुंचती हैं, क्योंकि ब्रह्म में सब ही देवों का समावेश है। भगवान गीता में कहते हैं कि:—

येऽण्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽणिमामेव कान्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ गीता (९,२३) अहं हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मार्गाभजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यव्नितेते ॥ गीता (९,२४)

अर्थात् जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर किसी भी अन्य देवता का भजन करते हैं, वे मेरा ही भजन करते हैं। उनका वह भजन विधीपृर्वक नहीं होता; क्योंकि वास्तव में सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु में ही हूं, परन्तु वे मेरे तात्विक स्वरूप को नहीं जानते, इस लिये उनका उपास्यभाव परमतत्व से च्युत होकर नीचे के स्तरों पर रह जाता है।

ऐत्तरेयब्राह्मण की श्रुति कहती है कि 'अग्निमुंखं प्रथमों देवतानाम्' (१,४)। अर्थात् अग्नि सब देवताओं में प्रथम है, इसिल्ये सब का मुख है। शिव का प्रथम स्पन्द शक्ति के रूप में प्रकट होता है इसिल्ये शक्ति ही सर्व प्रथम देवता है और वह स्वयं अग्नि स्वरूप ही है। लिल्ता सहस्रनाम में भी भगवती को चिद्मिकुण्ड सम्भृता कहा गया है अर्थात् चिद्ब्रह्म वह अग्निकुण्ड है जिसमें से भगवती की उत्पत्ति होती है, इसीलिये महात्रिपुरसुन्दरी को चिति शक्ति कहते हैं। चित् और चित् से उत्पन्न होनेवाली चितिशक्ति

एक ही हैं। ज्ञानाग्नि अज्ञान रूपी सब कर्माडम्बर को भस्मसात् कर देती है।

ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि मस्मसात् कुरुते तथा । (गीता ४,३७)

अमि शान्त होजाने पर ईंधन की जो राख बचती है वह भी इतनी पवित्रता लिये होती है कि किसी भी अपवित्र एवं गन्दे पदार्थ पर डालने से उससे उत्पन्न होनेवाली घृणा को दूर कर देती है, और अग्नि में जलकर चन्दन और विष्ठा एक समान हो जाते हैं। इसिलये तान्त्रिक शक्ति उपासना को वैदिक अभि उपासना की आश्रयीभृता याज्ञिक पद्धति का ही उपासनापर साधनकम समझना चाहिये, जिस प्रकार उपनिषदों में भी अनेक उपासनाओं का उल्लेख मिळता है। परन्तु उन सब उपासनाओं का उपसंहार जैसे ब्रह्मात्मैक्य अनुमृति में किया गया है, वैसे ही यहां पर भी समझना चाहिये। वेदों में 'अभिमीळे पुरोहितम्' इत्यादि ऋचाओं द्वारा रुक्ष्य करके जिस देवता का यज्ञों में आह्वान किया गया है, वह देवता सचिदानन्दरूपा ब्राह्मी शक्ति के सिवाय दूसरा कौन हो सकता है? यास्काचार्य ने अग्निका अर्थ अग्रणी भी किया है, इस अभिप्राय से भी स्थूल अग्नि द्वारा सर्वप्रथमकारणभूता चिद्मि की ही उपासना प्रहणीय युक्त है। उपनिषदों में अग्नि को ब्रह्म की एक कला कहा गया है जैसे

अग्निःकला सूर्यःकला चन्द्रःकला विद्युत्कलेष वे सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम । छ ० (४,७,३) बाक् को भी ब्रह्म मानकर उपासना करने की विधि बताई गई है। जैसे 'बाक् ब्रह्मेति ' वृ० (४, १, २) 'बाचं ब्रह्मेति उपास्ति ' छा० (७, २, २) इत्यादि। और वाक् को अभि का ही सुक्ष्म-कृष कहा गया है (तेजोमयी वाक्) इस प्रकार कारण, सृक्ष्म. और स्थूल भेद से चितिशक्ति, वाणि और स्थूल अभि की एककृषता मानकर हवन में आहुति द्वारा मंत्र का जप पृत्रेक चिन्मात्र की भावना करने से एकही ब्रह्म की सगुणोपासना की जाती है।

वैदिक उपासना के इस सिद्धान्त के आधार पर चिद्धिसकुण्ड-सम्भूता ब्रह्ममयी शक्ति का भगवती अरुणा महात्रिपुरमुन्द्री नाम देकर तान्त्रिक रूप दिया गया है, जो योग की एक पद्धित है और जिसका निर्माण दीर्घ अनुभृति की नींव पर किया गया है। श्रीमच्छंकर भगवत्पाद ने उसे उपासकों के लाभार्थ सोन्द्य लहरी का सुन्दर रूप देकर वैदिक कर्मकाण्ड से अनभिज्ञ कल्कि।ल के जिज्ञासुओं पर परम अनुमह किया है।

संक्षेप में सब साधन पद्धितयों का समावेश इन तीन मंत्रों में किया जाता है:—(१) 'ॐ तत् सत्' अर्थात् वह ॐ स्वरूप ब्रह्म सत् स्वरूप है, (२) 'सिब्धदेकं ब्रह्म ' वह सत् चित्स्वरूप भी है और सारे चेतन जगत् में एक ही चित्सत्ता है जिसे ब्रह्म कहते हैं. (३) 'आनन्द ब्रह्म ' उस ब्रह्म की अनुभृति ब्रह्मानन्द के आवेश में होती है। निम्न कोटि के साधकों को सारे जगत् में ईश्वर की सत्ता की व्यापकता की कल्पना करने का उपदेश प्रथम मंत्र द्वारा किया गया है, दूसरे श्रेणि के साधकों को दूसरे मंत्र के द्वारा अपनी चेतना में ब्रह्मभावना करने का उपदेश है, जिसका अभ्यास महावाक्यों के मनन निद्ध्यासन द्वारा किया जाता है और अपने अन्तर में आत्मानन्द के आवेश की जागृति होने पर उसकी आश्रयीभृता आत्मस्थिति द्वारा प्राप्त होने वाली ब्राह्मी स्थिति का साधन तीसरे भाव की प्रत्यक्ष अनुभृति है। यह अन्तिम साधन पद्धित शिक्त

उपासना का मुख्य विषय है और भगवत्पाद ने उस चिदानन्द के मौन्दर्य का विषद निरूपण सौन्दर्य लहरी के रहस्यपूर्ण पदों में किया है। अन्त में सब साधनों का उपसंहार 'तत् सत् सोहम्' में होता है। प्रथम दो साधन कल्पना के विषय हैं जो प्रत्येक नरनारी की कल्पना शक्ति पर निभर हैं, परन्तु अन्तिम साधन स्वात्मानुमृति का विषय वस्तुतन्त्र होने के कारण गुरुकृपा की ही सर्वथा अपेक्षा रखता है।

यह हम अनेक बार कह चुके हैं, कि गुरुजन शक्तिपात दीक्षा द्वारा शिप्यों पर अनुमह किया करते हैं। शिप्य की कुण्डलिनी शक्ति को जगा देने का ही नाम शक्तिपात है जैसा कि शक्तिरहस्य के निम्नोद्धृत् श्लोकों से स्पष्ट है,

वयापिनी परमाशक्तिः पतितेत्युच्यते कथं १ उद्यादधोगितः पातो मूर्तस्यासर्वगतस्य च ॥ सत्यं सा व्यापिनी नित्या सहजा शिववत् स्थिता । किन्त्वियं मलकर्मादिपाशबद्धेषु संवृता ॥ पक्षदाषेषु सुव्यक्ता पतितेत्युपचर्यते ।

अर्थ:—वह परमाशक्ति सर्वव्यापिनी है, फिर वह पतिता अर्थात् गिरती है ऐसा क्यों कहते हैं ? मूर्तिमान एक देशीय जो सर्व व्यापी नहीं उसी की ऊपर से नीचे गिरने की गति को पतन कहं सकते हैं। सत्य, वह नित्य सर्वव्यापिनी है और स्वभाव से शिववत् स्थित है किन्तु वह कमों के मछ के पाश से आवृत्त रहती है, जब दोषों के पक जाने पर वह सुव्यक्त होती है, तब उसे शक्तिपात कहते हैं।

🕉 शान्तिः शान्तिः शान्तिः 🏗

# परिशिष्ट (१)

## ऋग्वेदीयं नामदामीय स्कम् ।

भएक ८, अ० ३, मंट १०, मृ, १२९

परमंप्टी प्रजापति : ऋषिः, त्रिष्टुभ् छन्दः परमात्मा देवतः !

नःसदासीन्नोसदासीत्तदानीं, नामीद्रजीनी व्योमा परीयत्। किमावरीवः कुहःकस्य रामन्नम्भः, किमासीद्रगहनं गभीरम्॥१६॥

अर्थ—तत्र न असत् था, न सत् था, रज नहीं या आर जो पराकाश हैं वह भी न था, क्या कोई आवरण था, (जैसे) जुहरा या अंधकार ! किसकी प्रधानता थी, जल की ! क्या था ! गहन गभीर था। (१६).

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि, न राभ्या अह आसीत्प्रकेतः । आनीदवातं स्वधयातदेकं, तस्माद्धान्यन्न परः किंचनाऽऽसः।।१७॥

न मृत्यु थी न अमृत था, रात्री और दिन के चिन्ह भी नहीं थे, वह बिना वायु प्राण लेता था. वह अकेला अपनी महिमा से पूर्ण था, और निश्चय उससे अन्य दूसरा कुछ न था। (१७)

<sup>?</sup> यह परं ब्रह्म ॐ का स्वरूप है।

तम आसीत्तमसा गृव्कमग्रेऽ प्रकेतमसिककं सर्वमा इदम्। तुच्क्येनाभ्विपहितं यदासीत्, तपसस्तन्महिनाऽजायतेकम् ॥१८॥

पहिले तैम हुआ, वह तम से छुपा हुआ था, (उममें) यह सब (जगत् नाम रूपात्मक प्रपंच) लिंग रहित था, वह जल (मलिल) नहीं था।

जो था वह तुच्छ (माया) से ढक गया, उसैने तप किया, तप की महिमा से एक (पुरुष) उत्पन्न हुआ। १८.

कामस्तदग्रे समवर्तताधि, मनसारेतः प्रथमं यदासीत्। सतावंधुमसित निरविन्दन्, द्विदि प्रतीष्या कवयो मनीषाः ॥१९॥

उसने पहिले संवर्तन (जगत् की सृष्टि) के लिये कामना को । (संसार के रूप में वर्तमान होने को संवर्तन कहते हैं)।

प्रथम जो हुआ वह (उसके) मर्न की रेतेंस् शक्ति हुई। उस असत् में सत् न अपना बंधु साथी पाया, यह बात बुद्धिमान् सर्वज्ञ ऋषियों ने जिज्ञासा पूर्वक जानी। १९.

र यह माया परा शक्ति हीँ का रूप है, ३ यह सदाख्य तत्व शीँ का स्वरूप है, ४ यह ईश्वर का ऐँ स्वरूप है, ५ यह भी ईश्वर का क्लीँ रूप है, ६ सत् मन शुद्ध विद्या का रूप है, ७ असत् रेतस् अशुद्ध विद्या का रूप है।

तिरश्चिनो वितते।रिश्मेरषामधः स्विदासीद्वपरिस्विदासीत् । रेतोघा आसन् महिमान आसन् त्स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात् ॥ ॥२०॥

तिरक्षी फैलतां हुई उनकी किरणें नीचे की ओर फैलीं दी जिपर की ओर, वे शक्ति धारण किये हुए थीं, वडे विस्तार वाली थीं, और अपने ही आधार पर दूर तक फैली हुई थीं। २०. को अद्धावेद के इह प्रवाचित् कृत आजाता कृत इये विसृष्टिः । अवीरदेवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आवभूव ॥२१॥

निश्चय यह किसने जाना ? किसने यहां कहा, कि कहां से आई, कहां से यह सृष्टि हुई ? देवता तो इसके वनने के पीछे के हैं। इसिंछिये किसने जाना कि कहां से हुई ? २१.

इयं विसृष्टिर्यत आबभूव, यदि वा दघे यदि वा न । यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥२२॥

यह सृष्टि जहां से हुई, उसको धारण किया हुआ है या नहीं । यह बात इसका जो अध्यक्ष परमाकाश है और ! वह ही जानता है, अथवा यदि नहीं जानता (तो दूसरा कौन जान सकता है, इसाछिये वह ही जानता है)। २२.

नोट:—बीज मंत्रों का उत्पत्ति क्रम जो यहां दिखाया गय है, वह योग मार्ग का क्रम है, देखें योगशिखोपनिषद

महामाया महारूक्ष्मीर्महांदेत्री सरस्वती । आधार शक्ति रव्यक्ता यया विश्वंप्रवर्तते ॥ (२-११,१२)

दूसरा क्रम जो प्रवृत्ति मार्ग वालों को इष्ट है, उसके अनुसार परा शक्ति को माया के ऊपर का स्तर मानकर ' ऐ'' बीज प्रहण किया जाता है. सदाख्य स्पन्द में माया की स्थिति बीज रूप से मानने से वहां हीं वीज माना जाता हैं; तप: पुंज ईश्वर को श्री का स्थान ओर कामना युक्त ईश्वर को काम बीज क्ली का स्थान माना जाता है। सत् और असत् दोनों शक्ति सकार के रूप होने से सी: वीज के अन्तर्गत समाविष्ट हैं। और इस प्रकार दो मंत्रों का निर्माण हो जाता है।

# परिशिष्ट (२)

अथ ऋग्वेदीया त्रिपुरोपनिषत् । त्रिपुरोपनिषद्वेद्यंपारमेश्वत्रयेत्रैमत्रम् । अखण्डानन्द साम्राज्यं रामचन्द्रपदं मजि ॥

ॐ वाङ्मे मनिस प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित-माविरावीर्म एघि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे माप्रहासीरननेनाधी-तेनाहोरात्रःत् संदधामि । ऋतं विदिष्यामि, सत्यं विदिष्यामि । तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतुमाम्, अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ तिस्र पुराश्चिपथा विश्वचर्षणा अत्राकथा अक्षराः संनितिष्टाः आधेष्टायेना अजग पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम् ॥१॥

अर्थ—तीन पुर जिसके तीन पथ हैं, विश्व का आकरण करके घारण किये हुए हैं, जहां अकथ अक्षर मंनिविष्ट हैं. उसकी अधिष्टात देवता अजरा, पुराणी, देवनाओं की सबसे बडी महिमा युक्त त्रिपुरा है।

श्रीचक्र के मध्यस्थ त्रिकोणाकृति सर्विसिद्धिप्रद आवरण का यहां संकेत है। तीनों भुजाओं पर सोछह २ अक्षर जाननें चाहिय, अर्थात् ▽ की ऊपर की भुजा पर अ मे अ: तक १६ स्वर, दाहिनी ओर भुजा पर क से त तक और तीसरी भुजा पर थ से म तक और रोष तीन ह क्ष और ळ तीनों अक्षरों की उसी क्रम से तीनों कोणों पर जानना चाहिये। इस कम मे ळकार नीचे के कोण पर आता है। इसको अकथ अथवा गुरु चक्र भी कहते हैं, इसका स्थान सहस्रार के मध्य ब्रह्मरंध्र में है। यह त्रिपुरा भगवती की पीठ है। मीन्द्र्य उहरी श्लोक ८ में कहा शिवाकार मंच यह ही है

नवयोनीनवचत्राणि दिधरे नेत्रवयोगा नवयागिनयश्च । नवानां चक्रा अधिनाथा स्योना नवभद्रा नवमुद्रा महीनाम् ॥२॥

उसमें ९ योनी, ओर ९ चकों को धारण किया हुआ है, ९ ही ये। ग है और ९ योगिनियां हैं। वे चकों की अधिनाथा हैं जिनकी किरणें ९ मद्रा और ९ मुद्रा हैं। सौन्दर्य छहरी के ११ वें श्लोकोक्त चार श्रीकंठ और पांच शिव युवितयां ९ योनियां हैं। इनको वहां मूल प्रकृति कहा गया है। ९ चक्र ९ आवरण हैं। प्रत्येक चक्र की एक र योगिनी है। उनके नाम प्रकट, गुप्त, गुप्ततर, संप्रदाय, कुलोत्तीर्ण, निगर्भ, रहस्य, परा, और परपरातिरहस्य योगिनी हैं। देखें श्लोक ११ सौदर्य लहरी।

एका साऽऽसीत प्रथमा सा नवासीदासीनविंशदासीनिर्त्रिशत्। चत्वारिशादथ तिस्रः समिधा उशतीरिव मातरी मा विशन्तु ॥३॥

अर्थ:—वह पिहेल एक थी, फिर (अष्टार सिहत) ९ हो गई, (अन्तर्दशार सिहत) १९ हुई, (बिहर्दशार सिहत) २९ हुई, और (चतुर्दशार सिहत ४३ हुई। ये सब प्रज्विल कान्ति युक्त सिमिधा सदश तेजोमयी माताएं मेरे भीतर प्रवेश करें। अर्थात मेरे शरीर में निवास करें।

ऊर्ध्वज्वरूज्वरूनं ज्योतिरग्ने तमो वै तिरश्चीनमजरं तद्रजोऽभृत्। आनन्दनं मोदनं ज्योतिरिन्दोरेता उ वै मण्डरू मण्डयन्ति ॥४॥

अर्थ:— पहिले ऊर्ध ज्वाला युक्त प्रज्वलित ज्योति तमोगुण हुई, बिना जीर्ण हुए अर्थात अनन्त वह जब तिरली फैलीं, वह रजागुण हुआ, और आनन्द एवं मोद के देने वाली चन्द्रमा की ज्योति मुख गुण, ये नोनों क्रमशः अग्नि, मूछ और मोम के मण्डल बनाती हैं।

४३ त्रिकोणों को समिवाओं में उपित किया जाने से यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ये सब अग्नि और मूर्य मंडलें के अन्तर्गत होने चाहिये क्योंकि चन्द्रमा को समिवा की अव-श्यकता नहीं होती। इसिल्ये अप्ट दल और पोडश दल प्रयक्ता नहीं होती। इसिल्ये अप्ट दल और पोडश दल प्रयक्ता नहीं होती। इसिल्ये अप्ट दल और पोडश दल प्रयक्त चन्द्रमण्ड में होने चाहिये, चतुर्दशार और बहिदर्शार सूर्य मंडल में, और अन्तर्दशार एवं अप्टार अग्नि मण्डल में। मध्य त्रिकोण शक्ति का स्थान है और भूगृह तीनों पुर अथीत भूभृव: म्बः तीनों लोकों का प्रतीक है।

अन्तर्दशार और वहिंदशार के दस २ दलों को अग्नि की दम २ कलायें, अप्टार के ८ दलों को अप्टबसु अथवा ८ दिशाओं रूपी ८ सिमधा और चतुर्दशार के १४ दलों को मसाह की दिन रात्रियों रूपी १३ समिधाओं से उपीमत किया जा सकता है।

यास्तिस्रोरेखाः सदनानि भूस्नीस्नित्रित्रेष्ठणास्त्रिगुणास्त्रिप्रकाराः । एतन्त्रयं पूरकं पूरकाणां मंत्री प्रश्रते मदनो मदन्या ॥५॥

अथे:—जो तीन रेखा हैं वे तीन सदन अर्थात छोक हैं। तीन प्राकार तीन गुण हैं। इस तीन मण्डलें से वने श्रीचक का कामश्ररी मंत्र द्वारा मदन मंत्रीकरण करता है। नोट:--मनुष्य देह ही श्रीचक है।

नदंतिका मानिनी मंगका च प्रभागा च सा सुन्दरी सिद्धिमता। लज्जा मतिस्तुष्टिरिष्टा च पृष्टा कक्ष्मीरुमा किता काकपंती ॥६॥

पंचदशी कादिविद्या के प्रत्येक अक्षर के अनुसार १५ शक्तियों के नाम ये हैं:---

अर्थः — मदिन्तका, मानिनी, मंगला, सुभागा और वह सुन्दरीत्रिपुरा; सिद्धिमत्ता, छन्जा, मति, तुष्टि, इष्टा, और पुष्टा; लक्ष्मी, उमा, लिलता और लालपन्ती।

इमां विज्ञाय सुचिया मदन्ती परिस्ता तर्पयन्तः स्वपीठम्। नाकस्य पृष्टे महतोवसन्ति परंघाम त्रैपुरं चाविशंति॥७॥

अर्थ:— इस विद्या को जानकर (सुधारूपी) मदिरा से मदन्ती को, उसकी पींठ (श्रीचक) में तृप्त (प्रसन ) करने वाले महान पुरुष स्वर्ग के जपर वास करते हैं और त्रैपुर धाम में प्रवेश करते हैं।

स्वपीठम् को निवसिन्त के साथ पहने से इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये कि मदन्ती को तृप्त करने वाले महान् पुरुष स्वर्ग के उपर उसकी पीठ में वास करते हैं, इत्यादि। कामो योनिः कामकला वज्रपाणिगृहाहसा मातरिश्वाम्रीनन्द्रः पुनगृहा सकला मायया च पुरुचयेषा विश्वमातादिविद्या ॥८॥

अर्थ:—काम: (ककार) योनि: (एकार) कामकला (ईकार) वज्रपाणि:इन्द्र (लकार) गुहा (हीं) हसा (हस) मातिरखा (ककार) अभ्रं (हकार) इन्द्रः (लकार) पुनर्गुहा (हीं), सकला (सकल) मायया (हीं)। यह प्रकाशवर्ती विश्वमाता स्वरूपा आदि विद्या है।

षष्टं सप्तममथविहसारिथमस्या मृकित्रिकमादेशयन्तः। कथ्यं कविं कल्पकं काममीशं तुष्ट्वांसो अमृतत्वं भजन्ते।।९॥

अर्थ — ऊपर वाली विद्या के षष्टं, सप्तम, और विह्नसार्थं अर्थात् मातिरिश्वा का मूलित्रिकं (प्रथम तीन अक्षरों के स्थान पर आदेश करने वाले साधक कथ्य (वाच्य पद) सर्वञ्च कल्प के निर्माता कामेश्वर को प्रसन्त करके मुक्त हो जाते हैं। (कल्प: शास्त्र विधी न्याये संवर्ते ब्रह्मणों दिने)। यह लोपा मुद्रा मंत्र है।

पुरं हन्त्रीमुखं विश्वमातृरवेरेखा स्वर-मध्यं तदेषा । वृहत्तिथि देशपंच च नित्या सषोडशीकं पुरमध्यंविभर्ति ॥१०॥

अर्थ:—पुरं हन्त्रीमुखं (शिवाभिमुखं), विश्वमातुः (छंदे—दा्घं) विश्वमाता की, अवे: पुष्पवती की, एखा 'ए'नामास्या, स्वर मध्यं (स्वर हैं मध्य में) जिसके वह (विद्या), वृहत्तिथिदशपंच च (शुक्र पक्ष की १५ तिथियां) और षोडशीक बीज सहित नित्या

भगवती पुरके मध्य में धारण करती है। अर्थात् पुष्पवती विक-सिता विश्वमाता की 'ए'नामाख्या और जो शुक्र पक्ष की १५ तिथियों युक्त है वह नित्या शिवाभिमुखसषोडशीक मध्य में स्वर-युक्त है उसे पुरके मध्य में लिये हुए श्रीचक्र अथवा सहस्रारस्थ अकथ चक्र को धारण करती है।

इस श्रुति का संकेत अष्टम मंत्रोक्त विद्या की ओर और विशुद्ध चक्र एवं श्रीचक्र के पूजन की विधि की ओर है। अर्थात् कारिविद्या को सषोडशीक लेना चाहिये, जिसके १५ अक्षर शुक्रपक्ष की तिथियों के सदश विकिसत हो रहे हैं। अवि: से रजस्वला श्री का अर्थ प्रहण नहीं करना चाहिये। उसका अर्थ शिवामिमुख अर्थात् शिव की ओर मुख किये हुए मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली होनी चाहिये। विशुद्ध चक्र जो सब स्वरों का स्थान है उसमें उसका ध्यान करना चाहिये, जिसके दल सह-स्रार की ओर विकिसत हो रहे हैं।

यदा मंडलाद्वा स्तनिवम्बभेकं मुखं चाधस्त्रीणि गुहासदनानि । कामीकलां कामरूपां चित्रित्वा नरे। जायते कामरूपश्चकामः ॥१९॥

अर्थ: अथवा जो गोल होने के कारण स्तनिबम्ब के सहरा एक मुख वाला है और उसके नीचे तीन गुहा सहरा घर बने हुए हैं एसी कामरूपा कला के कोई सकामी मनुष्य अनु- ष्ठान में लाता है तो उमकी कामना पूर्ण होती है और वह स्वयं कामरूप हो जाता है। यहां कामवीज की ओर संकेत है। परिस्तृतं झषमाजंफलं च भक्तानि योनीः सुपरिष्कृताक्ष । निवेदयन्देवताय महत्ये स्वार्मीकृते सुकृते सिद्धिभीते ॥१२॥

अर्थ: - परिस्तृतं=मिद्रा, अषं=मत्स्य, नागरवेल, आजं= अजा से संबंध रखने वाला फल, अथवा आज्यं घी और फल अथवा झषा नागबला से उत्पन्न होने वाला फल, भात भोजन के पदार्थ, और योनियों को अच्छी तरह साफ सुयरा करके महादेवी को नैत्रेद्य देकर अपने लिये किये हुए सुकृत से सिद्धि पाता है'। यह सारी विद्या सांगोंपांग अति गेापनीय है, इसका यंत्र, मंत्र, पूजन विधि और पूजन की सामग्री का वर्णन कूट शब्दों में किया गया है। वास्तविक अर्थ सांप्रदायिक आचार्यों के मुख से ही जाना जा सकता है। इसिटिये नैवेद की सामग्री के नाम भी कूट शब्दों में बताये हैं। जैसे परिस्तृतं मदिरा, झषं मछली, आजंबकरे का मांस. योनि स्त्री की योनि इत्यादि वास्तव में इन निषिद्ध पदार्थों के नामों द्वारा कूटशब्दों में अव्यातम निवेदन निहित है। उसको गुप्त रखा गया है। परि-स्रुतं से कुण्डलिनी जागरणोपरान्त अनुभव में आने वाली आध्यात्म मस्ती का संकेत है, अध्माजफलं से कर्मों का फल, भक्तानि से प्रारब्ध भोग और योनी से उनकी कारण भूत वासनायं समझनीं चाहिये।

सृण्येव सितया विश्वचर्षणिः पारोनैव प्रतिबध्नात्यभाकाम्। इषुभिः पंचाभधनुषा च विधत्यादिशक्तिररुणा विश्वजन्या॥१३॥

अर्थ:—शंकरा के अंकुश से विश्व का आकर्षण करने वाळी, पाश से कूरता का दमन करती है पांचबाणों से और धनुष से वह विश्व जननी आदि शक्ति अरुणा सबको नियन्त्रण में रखती है।

भगवती के चारों हाथों में अंकुरा पारा, पांच बाण और धनुष हैं। और उसका वर्ण लाल है. इसालिये उसका नाम अरुणा है। अंकुरा रार्करा का बना है, वाण फूटों के और धनुष ईख का। क्रोध को अंकुरा, मोह को पारा, राब्द स्पर्श-रूपरसंगध को पांच बाण और मन को धनुष समझना चाहिये। मोह भी माधुर्य लिये होता है, भगवती का क्रोध भी मीठा होता है। मन में आनंद रूपी रस भरा रहता है और पांचों विषयों में भी मधुर्ता होती है।

भगः शक्तिभगवान्काम ईश उभा दातारिवह सौभगानाम । समप्रधानौ समसत्वौ समोजौ तयोः शक्तिरजरा विश्वयोनिः ॥१४॥

अर्थ:—भग शक्ति है, भगवान् कामेश दोनें। यहां सौभाग्य के देने वाले हैं, दोनों समान रूप से प्रधान हैं, समान सत्व वाले हैं, और समान ओजस्वी हैं, ओजरा उनकी शक्ति है जो विश्व का कारण है।

इच्छा, श्री, ज्ञान, त्रेराग्य, कीतिं, ऐश्वर्य, धर्म और मोक्ष ने ८ भग कहलाते हैं, इनकी शक्तियों से युक्त मगवान कहलाता है।

परिस्त्रुता हिवषा भावितेन प्रसंकोचे गिरुते र्वमनस्कः । शर्वः सर्वस्य जगतो विधाताधर्ता हती विश्वरूपत्वमेति ॥१५॥

अर्थ:—मदिरा की हिनिद्वारा अर्थात् आनन्दानेशक्यी हिनिद्वारा भावना करने में प्रसंकोच के गलित होने पर अर्थात्
जीवभाव का त्याग करके नैमनस्क उनमनी भाव को प्राप्त होता
है। और कल्याण स्वरूप सारे जगत का विधाता धर्ना और
हर्ना उसको विश्वक्ष में दिखने लगता है।

इयं महे।पानषत् त्रेपुर्था यामक्षयं परमागीर्भिरीष्टै । एषर्यजुःपरमेतश्च सामायमधेर्वयमन्या च विद्या ॥१६॥

अर्थ: — यह त्रिपुरा का महोपनिषत् है, जो अक्षय और परम है, जिसको, यहां बाणी द्वारा कहा गया है। यह ऋक् यजुर् है और वह परंसाम है, यह ही अर्थर्व और अन्य विद्या स्वरूप है।

ॐ ह्वीमों ह्वीमित्युपनिषत् । वाङ्मे मनसीति शांतिः ।। हरिःॐ तत्सत् इति ऋग्वेदीया श्रीत्रिपुरोपनिषत् समाप्ता ।।

## परिशिष्ठ (३)

अथ अथर्ववेदीया भावनोपनिषत् का हिन्दी अनुवाद !

स्त्राविक्षापदतत्कार्य श्रीचक्रोपरि भासुरम् । त्रिन्दुरूपंशिवकारं रामचन्द्रपदं भजे ॥

मद्रंकणिभिः शृणयामदेवा भद्र पश्चेमाक्षिभियजत्राः। स्थिररङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिव्यशेम देविहतं यदायुः। स्वस्तिन इन्द्रो व्यद्धश्रवाः, स्वस्तिनः पृषाविश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यों आरिष्टनेभिः, स्वस्तिनो वृहस्पतिदर्धातु । अशान्तिः ३॥

हरि: ॐ ॥ आत्माका चारों ओर सकल ब्रह्माण्डमण्डल को घेरेहुए, अखण्ड मण्डलाकार स्वयं प्रकाशमान ध्यान करना चाहिये। ॐ श्रीगुरु सबकी कारणभूता शक्ति है। उससे ९ रंघ्र (छिद्र) वाला देह बनता है, वह ही ९ शक्ति स्वरूप श्रीचक्र है। (जैसे देह में २ नेत्र, २ कान, २ नाक के छिद्र, १ मुख, १ पायु और १ उपस्य ये ९ छिद्र हैं वैसे ही श्रीचक्र में १ श्रीकंठ और ५ शिव युवतियों वाले ९ प्रकृति स्वरूप त्रिकोण हैं), (सौ. ल. श्लोक ११)। वाराही शक्ति पितृ रूपा है। (सौ. ल. श्लोक २) और कुण्डलिनी शक्ति मातृ रूपा है (सौ. ल. श्लोक ९), पुरुषार्य सागर हैं, देह नवरबद्दीप (सौ. ल. श्लोक ८), आधर नवक मुद्रा शक्तियां हैं (त्रेलोक्य

मोहन चक्र के तीसरे चतुष्कोण की प्रकट योगिनियां, अर्थान सर्व संक्षोभिणी, सर्व विद्राविणी, सर्वाकार्षणी, सर्व वशंकरी सर्वोन्मादिनों, सर्व महाङ्कुशा, सर्व खेचरीं, सर्व वोजा और सर्व योनि मुद्रा शक्तय:)। त्वगादि सत धातुओं से अनेक प्रकार संयुक्त संकल्प कल्पतर हैं, तेजकल्पकोद्यान है। (क्षोक ८) जिह्ना के मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, कषाय और क्षार (लवण) भेद से छ: रस छ: ऋतु हैं। क्रियाशक्ति पाठ है, शानशक्ति कुण्डलिनी घर है, और इच्छाशक्ति महात्रिपुर सुन्दरी है। ज्ञाता होता, ज्ञान अग्नि और ज्ञेय हिन हैं; तीनों की अमद भावना श्रीचक्र पूजन है । नियति सहित शृंगार, विभत्स, रौद्र, अद्भुत, भयानक, बीर, हास्य, करुण और शान्त ये ९ रस, त्रेलोक्य मोहन चक्र के प्रथम बहिर चतुष्कोण पर स्थित् अणिमा, लिधिमा, मिहमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति इच्छा, प्राप्ति और मुक्ति १० सिद्धियां हैं (श्लोक ५१)। काम, क्रोध, लोम, मोह, मय, मात्सर्य, पुण्य और पाप मध्य चतुष्काणास्या ब्राह्मा, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा और महालक्ष्मी ८ मातृ देवता हैं। पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश; श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण; वाक्, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, और मनोविकार सर्वाशा परिपूरक दूसर अवरण के १६ दलों पर स्थित कामाकर्षिणी, बुद्ध्या कर्षिणी, अंहकाराकर्षिणी, शद्धस्पर्श क्परसंगधाकर्षिणि, चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी,

नामाकिषणी, बीजाकिषणी, आत्माकिषणी, अमृता किषणी और शरीराकर्षिणी १६ नित्या कला गुप्त योगिनियां हैं। बोलना, चलना, पकडना, मलमूत्र का विसर्जन करना मैथुन, हानि, लाभ और उपेक्षा थुद्धि, सर्व संक्षाभण संज्ञक तीसरे आवरणके ८ दछों पर स्थिता अनङ्ग कुसुमा, मेखला, मदना, मदनातुरा, रेखा, वेगिनी, अङ्कुशा और मालीनी ८ गुप्ततर योगिनियां हैं। अलंबुसा, कुहू विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिह्वा यशस्वती अथवा पयस्विनी, अश्विनी, गांधारी, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, ईडा, पिङ्ला, और सुषुम्ना ये १४ नाडियां सर्व सौभाग्य दायक चतुर्य चतुर्दशार आवरण के १४ त्रिकोणों पर स्थिता सर्व संक्षाभिणी, सर्व विद्राविणी, सर्वा-कर्षिणी सर्वाल्हादिनी, सर्वसंमोहनी सर्वस्तिभिनी, सर्वजुंभिणी, सर्ववशंकरी, सर्वरज्जनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसंपत्ति पृरिणी, सर्वमंत्रमयी, और सर्वद्वंद्वक्षयंकरी १४ संप्रदाय योगिनियां हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धंनजय १० वायु सर्वार्थ साधक संज्ञक बहिर्दशार गत पांचवें आवरणके १० त्रिकोणों पर स्थिता सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वसंपत्प्रदा, सर्वप्रियकरी, सर्वमंगलकरी, सर्वकामदा, सर्वदुख:विमो-चिनी, सर्वमृत्यु प्रशमनी, सर्वाविध्न निवारिणी, सर्वाङ्ग सुन्दरी, और सर्वसौभाग्य दायिनी १० कुलोत्तीर्ण योगि।नियां हैं। उक्त दस वायु के संसर्ग की उपाधि भेद से जो रेचक पूरक, शोषक, दाहक, प्लावक पंचप्राणादि की अमृत रूपी पालन करने वाली क्रियाएं हैं, और क्षारक, दारक, श्लोभक, मोहक, ज्ञंभक भ कियाएं जो पालन नहीं करतीं नागादि की क्रियाएं है, जिन ने ननुष्यों का मोहक दाहक खाया पीया भक्ष्य, छेहा, चोप्य, और पेय चनुर्दिश अन पचता है सर्वरक्षाकर मंज्ञक छटे अन्तर्दशार चन्न की मर्वज्ञा स्वराक्तिप्रदा, स्वॅंश्वर्यप्रदा, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्यावि विनाशिनी, मर्वाधारस्वक्षा, सवपापहरा, सर्वानन्दमधी सर्वरक्षा स्त्रकृषिणीं, और सर्वेप्सित फलप्रदा ४० वहीकला निगम योगिनयां है। शीत, ऊषण, सुख. दु:ख. इच्छा, सत्व, रजागुण और नमोगुण सवरागहर संज्ञक अष्टार सप्तम आवरण के ८ त्रिकाणों में स्थिता चिशनी कामेश्वरी, मोदिनी, विमला. अरुणा, जयनी. मर्नेश्वरी और कौलिनी वागदेवता ८ रहस्य योनियां हैं। शब्द स्पर्श रूप-रसगंध ५ तन्मात्रा ५ पुष्पबाण है, मन इक्षुधनु, वश्यबाण. राग पाश और द्वेष अङ्कुश है। अन्यक्त, महत्, अहकःर तीनों कामेश्वरी, बज्रेश्वरी, और भगमालिनी देवियां हैं जिनका स्थान सर्वसिद्धप्रद अष्टम आवरण के मध्य त्रिकाण के अग्र भागा पर है। काल के परिणाम को दिखान वाली १५ तिथियां १५ नित्या हैं. श्रद्धानुरूपा बुद्धि देवता है, उन में कामेश्वरी मदा आनंदघना परिपूर्ण स्वात्मैका रूपा है। इसका स्थान सर्वानन्दमय संज्ञक नवम आवरण में अर्थात् विन्दुस्थान है, जिसको छिलता महात्रिपुर सुन्दरी परापरातिरहस्य योगिनी कहते हैं।

उपासना क्रमः — तर्पणादि के लिये जल सत्व है, कर्तव्या कर्तव्य विचार उपचार है, कर्तव्यता है या नहीं यह अनूपचार

अर्थात गोण उपचार है। वाह्य और अभ्यन्तर इन्द्रियों की रूप प्रहण करने की योग्यता बनी रहे यह इच्छा आवाहन है। उन वाह्याभ्यन्तर कर्मी की एक विषय पर स्थिरता आसन है। रक्त और शुक्ल पदों का एकीकरण पाद्य है। (ईडा और पिंगला शाक्ति के दोनों चरणों में शक्तयात्मक पद रक्त है और शिवात्मक पद शुक्क है । आमोद और आनंद का प्रकाश आसनदान और अर्ध्यदान । स्वत: सिद्ध स्वच्छता आचमन । चन्द्रमयी चिति से सर्वाग स्रवण स्नान है। चिद्गिन स्वरुप प्रमानन्द शक्ति का स्फुरण वस्त्र है। सत्ताइस भेदों से युक्त क्रिया. इच्छा और ज्ञान म्ह्रपी ब्रह्म ग्रंथिवाली छ: तन्तु की ब्रह्म नाडी ब्रह्म सृत्र है। प्रत्येक किया शक्ति, इच्छा और ज्ञान शक्ति के २७ भेद कह गये हैं। अधिभौतिक, अधिदैविक, और अध्यात्म भेद से तीनों शक्तियां तीन तीन प्रकार की होती है। फिर प्रत्येक के मृद् मध्य और तीब्र भेद से तीनों के नवधा भेद समझना चाहिये। फिर प्रत्येक के सुख दु:ख और मोहात्मक अथवा सात्विक राजिसक और तामिक भेद से सत्ताईस भेद होते हैं। मृदु मध्य और तीब के स्थान पर मनसा वाचा कर्मणा भेद से भी तीनों को त्रिधा गाना जा सकता है। ब्रह्म सूत्र में तीन ग्रंथियां इच्छा ज्ञान और क्रिया रूपा है और उसमें छ: तन्तु है। तीनों की शक्तियां शिव शक्ति अथवा ईडा पिंगला भेद से ६ प्रकार की होती हैं। इस प्रकार २७ तारों का यज्ञोपवीत बट कर उसकी छ डोरियों ने सुपुम्ना रूपी ब्रह्म सूत्र बना है । अपने को वस्तु मंग रहित पृथक स्मरण करना विभूषण है। सचिदानन्द की परिपूर्णता का स्मरण करना गंध है। सब विषयों का एकाग्रस्थिर मन से अनुसंधान करना पुष्प हैं। उन को ही सर्वदा स्वीकार करना धूप है। सचित् स्वरूप उलकाकाश देह वाला जो पवन के झोकों से न हिलने वाला उर्द्ध शिखा युक्त प्रज्वलित दीप है। सर्वथा याता-यात वर्जित एकान्तवास नैवेद्य है। तीनों अवस्थाओं का एकांकरण नांबुल है। मूलाधार से ब्रह्मरंघ्र पर्यन्त और ब्रह्मरंघ्र से मूलाधार तक आना जाना प्रदक्षिणा है। तुर्यावस्था नमस्कार है। देह के गून्य होने पर प्रमातृत्व का लय होना बलि हरण है। सत्य है कर्तव्य और अकर्तव्य परन्तु उदासीनता के भाव में नित्य आत्मा को मग्न रखना होम है। स्वयं उसकी पादुकाओं में निमग्नता परिपूर्ण ध्यान है। इस प्रकार तीन मुहूर्त भावना करने वाला जीवनमुक्त हो जाता है। उसे सायुज्य देवात्मैक्य सिद्धि होती है। उसके चिन्तित कार्य बिना यत्न के सिद्ध होते हैं। वह ही शिवयोगी कहलाता है। यह कादि हादि मत के अनुसार भावना प्रतिपादित् की गई है। जो ऐसा जानता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है। इति उपनिषत् । ॐ मद्रं कर्णे भिरिति शान्ति:।

> हरीः ॐ तत्सत्। इत्यथर्वण वेदे भावनोपनिषद् हिन्दी अनुवाद।

## परिशिष्ट (४)

अथ द्व्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्।

न मंत्रं नो यंत्रंतदिष च नजाने स्तुति महो न चाह्वानं ध्यानं तदिष च नजाने स्तुति कथाः । नजाने मुद्रास्ते तदिष च न जाने विरूपनं परं जाने मातस्त्वदन्सरणं क्लेशहरणम् ॥ १ ॥

अर्थ:—हे मां! मैं न यंत्र जानता हूं, न मंत्र, और फिर अहो स्तुति भी तो नहीं जानता, आवाहन ध्यान और तेरी स्तुति कथा कुछ नहीं जानता, तेरी मुद्रा नहीं जानता, और न रोना ही जानता हूं, परन्तु हे मात! इतना तो जानता हूं कि तेरा अनुसरण करने से क्रेशों का नाश होता है।

> विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोयी च्युतिरभूत् । तदतत्क्षन्तव्यं जनीन सक्तकोद्धारिणि शिवे क्युत्रोजायेत क्राचिदीप कुमाता न भवति ॥ २ ॥

अर्थ:—तेरी पूजा की विधि का ज्ञान न होने के कारण धन के अभाव से और आछस्य से एवं विधिवत पूजा करने में अशक्य होने के कारण जो तेरे चरणों से अछग रहा हूं, वह नेरा अपराध क्षमा किया जाने के योग्य है। हे जननि सब का उद्घार करने वार्छा शिव ! कुपुत्र तो हो सकता है परन्तु कहीं भी कुमाता नहीं होती ।

> पृथिव्यां पुत्रास्ते जनि बहवः संतिसरकाः परं तेषां मध्ये विरक्तरकोऽहं तवसुतः । मदीयोंऽयं त्यागः समुचितिमदं नो तव शिवे कुपुत्रो नायत क्रचिदिप कुमाता न भवति ॥ ३॥

अर्थ:—पृथ्वी पर तेरे, हे मां ! बहुत से सरल पुत्र हैं, परन्तु उनमें मैं भी एक विरल चपल तेरा सुत हूं। हे शिवे ! जो तूने मुझे त्याग रखा है, यह तेरे लिये उचित नहीं है, क्योंकि कुपुत्र तो होते हैं परन्तु कहीं भी कुमाता नहीं होती।

जगन्मातमीतस्तव चरणसेवा न रचिता न वादत्तं देवि द्रविणमिप भूयस्तव मया। तथापि त्वं स्नेहं मिश्य निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रं। जायेत क्रचिदिप कुमाता न भवति॥ ४॥

अर्थ:—ह जगज्जनि ! हे मां ! मैंने तरे चरणों की सेवा कभी नहीं की, और हे देवि ! मैं तुझे बहुत धन भी न दे सका, तो भी तू जो मेरे ऊपर निरुपम स्नेह करती है, ठीक है क्योंकि कुपुत्र तो हो सकते है, परन्तु कहीं भी कुमाता नहीं होती।

परित्यक्ता देवा विविधविध सेवा कुरुतया
मया पंचाशीतेरधिकमपनींते तु वयसि ।
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम् ॥ ५॥

अर्थ: — विविध प्रकार से सेवा करते-करते व्याकुल होकर अब ८५ वर्ष से भी अधिक वय हो जाने पर मैंने सब देवों कोछोड दिया है, यदि अब हे मां ! तेरी भी कृपा नहीं होगी, नो हे गणेश जननि ! मैं निरालम्ब किसकी शरण में जाउं ?

यहां ८५ वर्ष की आयु से अधिक समय अन्य देवताओं की सेवा में व्यतीत हो जाने के उल्लेख से यह रांका होती है कि यह स्त्रोत्र आदि रांकर भगवत्पाद का विरचित नहीं है। संभव है कि चारों मठों की आचार्य परंपरा में किसी अन्य आचार्य का यह विरचित हो सकता है, क्योंकि सब मंठों के आचार्य रांकराचार्य ही कहलाते हैं। अन्यथा ८५ वर्ष से भी अधिक वय कहने से सामान्य लोगों का दीर्घायु तक अन्य देव-ताओं की सकाम उपासना में ही लगे रहने की ओर संकेत है।

श्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमिगरा निगतंको रंको विरहति चिरं कोटि कनकैः। तवापणे कर्णे विश्वति मनुवर्णे फकमिदं जनः को जानीते जनि जपनीयं जपविधी॥६॥ अर्थः — हे अपणें ! तुम्हारे मंत्र का एक वर्ण मी कान में पडजाने का जब यह फल है, कि वकवाम करने वाला खण्य भी मधुपाक जैमी मधुरवाणी का वक्ता है। जाता है और गंक भी किरोडों सुवर्ण की मुद्राओं मे दीव काल तक निर्भय विहार करता है। तो कौन मनुष्य जान सकता है कि है जनिन . जप की विधि के अनुसार जप करने का क्या फल होगा क्योंकि जप विधि को कौन जानता है ? अर्थात कोई नहीं जानता।

चितामस्मालेपो गरकमशनं दिक्पट धरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः । कपाली भृतेशो भजति जगदीशंकपदवीं भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफक्रमिदम् ॥७॥

अर्थ:—है भवानि! चिता की भस्म कांटिप करने वाला, हलाहल खाने वाला, दिगम्बर जटाधारी केट में सपी का हार पहिनेन वाला, पशुओं का पित कपाली (हाथ में भिक्षा के लिये खप्पर लिये) मूंतश ईश्वर जगत की एक मात्र ईशन (रा मन) करने की पदवी धारण करता है. इसका कारण तेरा पाणिप्रहण करने की परिपारी का ही फल है।

न मेक्षस्याकांक्षा भवीवभववाञ्छापि च न भे नविज्ञानापेक्षा शाशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम व मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८

अर्थ:—है चन्द्रमुखि जनि ! न मुझे मोक्ष की इच्छा है न संसारिक वैभव की इच्छा है, न विज्ञान की ही अंपेक्षा है और न सुख की इच्छा, इसिंखें यह ही याचना करता हूं कि मेरा जीवन 'मुडानी' रुद्राणी, शिव २ भवानी' इस प्रकार जप करता हुआ बीते ।

> नाराधितासि विधिना विविधोपचारै: किं रुक्षचिन्तनपरे ने कृतं वचोभि: । इयामे त्वमेव यदि किश्चन मय्यनाथे घटेसे कृपःमुचितमम्ब परं तबैव ॥९॥

अर्थ: — हे इयामे! अम्बे! मेरेसे न तो विधिपूर्वक तेरी विविध सामिप्रयों से पूजा ही हुई है। और मेरी रूखे चिन्तन में लगी वाणी द्वारा क्या नहीं किया गया है ? तो भी यदि तूही मुझ अनाथ पर जो कुछ कृपा रखती है, हे मां वह तेरे रिये उचित है। (जो मुझ जैसे कुपात्र पर कृपा तो है ही)

आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणिवेदी । नैतच्छठत्वं मम भावयेथा : क्षुधातृषाती जननीं स्मरिन्त ॥१०॥ अर्थ: — हे दुनें, हे दया के सागर की ईखीर ! जापिनचीं में इबा हुआ में तरा स्मरण करता हूं मेरी इसमें शटना है ऐना मत समझना, क्योंकि क्षुपा और नृषा में दु:को बालक हो मों को याद करता है।

जगदम्ब विचित्रमत्रिक्षं, पारेपृणी करणस्ति चन्मीय। अपराध परम्परावृतं, न हिमाता समुपेक्षंतं सुतम् ॥११॥

अर्थ: — हे जगदम्ब! इसमे यहां आश्चर्य ही क्या है । की मेरे जपर तेरी पूर्ण दया है; अपराधों पर अपराध करते रहने पर भी, माता पुत्र की उपेक्षा नहीं करती।

> मत्समः पातकी नारित पापक्षी त्वत्समा न हि । एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥५२॥

अर्थ:—मेरे समान कोई पापी नहीं, और तेरे समान पापों का नाश करने वाली दूसरी नहीं, ऐसा जानकर है महा देवि, जैसा योग्य समझो वैसा करो।

इति श्री शङ्कराचार्य विरचितं देव्यपराधक्षमा प्रार्थना म्तोत्रम् संपूर्णम् ॥

## शुद्धि पत्र

| पुष्ठ            | पंकति         | अगुद्धि       | মুন্তি            |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| દ્               | શૃ <i>દ</i> ્ | साधनोंपाय     | स्।धनोषाय         |
| ò.               | 20            | युद्ध         | गु <b>द्ध</b>     |
| १६               | 85            | के            | Ħ                 |
| 79               | २०            | शान्ता        | शान्ता<br>•       |
| १८               | 8             | संक्या        | संस्था            |
| २३               | ११            | बहिद्रष्टि    | बर्हिष्टि         |
| <b>ą</b> 0       | 4             | उच्छश्वास     | उच्छदास           |
| `<br>3 o         | ११            | दु. स.        | दु. श.<br>        |
| <b>ą</b> ę,      | १०,१३         | हो जायगी      | लग जायगी          |
| <b>3</b> 0,      | अन्तिम        | ऐ स्वरात्मक   | ष् उसका स्वरात्मक |
| ४०               | १७            | शांतातीता     | शांत्यातीना       |
| 88               | १७            | सुस्ट्रत्व    | सृद्रुख           |
| <mark>५</mark> ९ | ११            | गायत्री का भी | गायत्री का ही     |
| ६१               | <b>ર</b> ્    | शक्ति अनन्तता | शक्ति की अनन्तता  |
| 99               | 8             | दैारि         | शौरि              |
| <b>Ę</b> 8       | ā S           | संमार         | संसार             |
| હ                |               | शाक्षात्      | साक्षात्          |

## [ २ ]

| ७४  | <b>3</b> 8 | निम्नोध्दत     | निम्नोद्धृत                   |  |
|-----|------------|----------------|-------------------------------|--|
| ७५  | <b>२</b>   | वराभित्यभिन्या | वराभीत्यभिनया                 |  |
| ८३  | ६          | शक्त           | शक्ति                         |  |
| "   | १३         | नाया           | माया                          |  |
| ८९  | ६, ७       | तमोगु रजोगु    | तमोगुण रजोगुण                 |  |
| ,,  | अन्तिम     | रजित           | रंजित                         |  |
| १०० | ७,८        |                | र ब्रह्मग्रंथि और ब्रह्मग्रंि |  |
|     |            | के स्थान प     | र रुद्रग्रंथि पढें            |  |
| १०६ | દ્         | जसे            | जैसे                          |  |
| ११९ | ૭          | शा. नि.        | शा. ति.                       |  |
| १३२ | १५         | हरमहिशि        | हरमहिषि                       |  |
| १३३ | ષ          | हराधींगिनी     | हरार्घोगिनी                   |  |
| १३४ | <b>१</b> ३ | सूर्याः        | सूर्यः                        |  |